

## वैदिक च्याख्यान माला

- ३१ वैदिक समयके सैन्यकी बिक्षा जीर रचना।
- ३२ वैदिक देवताओं की व्यवस्था।
- ३३ वेदमें नगरोंकी और वनोंकी संरक्षण व्यवस्था।
- ३४ अपने कारीरमें देवताओं का निवास ।
- ३५, ३६, ३७ वैदिक राज्यशासनमें भारोग्यमन्त्रीके कार्य और व्यवद्वार ।
- ३८ वेदोंके ऋषिपोंके नाम और उनका महस्व।
- ३९ रुद्र देवताका परिश्वय।
- ४० रह देवताका खरूप।



Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

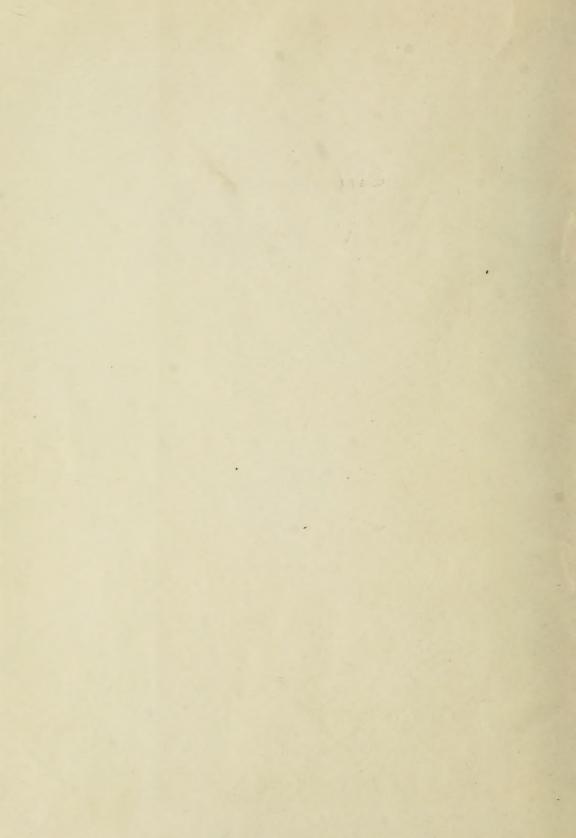

Sat walekar, Shripad Damodar, 18739-



वैदिक व्याख्यान माला — ३१ वां व्याख्यान

बैदिक समयके

# सैन्यकी शिक्षा और रचना

Vol. 3

लेखक

पं० श्रीपाद दामोद्र सातवलेकर

अध्यक्ष- स्वाध्यायमण्डल, साहित्यवाच स्पति, गीतालंकार

स्वाध्याय-मण्डल, पारडी (सूरत)

मूल्य छः आने

BL 1115 25527 Vol. 3

IFFE THE ISFE PER



व्याच्याम-मण्डल, पाउने (स्त्त)

# वैदिक समयके

# मैन्यकी शिक्षा और रचना

वैदिक समयके ऋषिकालमें सैन्य था, सेनामें वीरोंकी भरती दोती थी, उन सबका मिलकर एक गणवेष था, सबके शख्य, अख्य समान थे आदिका वर्णन इसके पूर्वके व्याख्यानमें हुआ। अब देखना है कि उस सेनाकी रचना कैसी दोती थी और उनको शिक्षा कैसी दो जाती थी।

#### पंक्तिमें सात

इन वीरोंकी पंक्तिमें — प्रत्येक पंक्तिमें सात सात सैनिक रहते थे। सैनिकोंकी पंक्ति सात सातकी होती थी, इस विषयमें ये वचन देखने योग्य हैं —

गणशो हि मरुतः। ताण्ड्य. बा. १९।१४।२ मरुतो गणानां पत्यः। तै. था. ३।११।४।२

' ये मरुत् बीर गणकाः रहते हैं, ये मरुत गणोंके पति हैं। ' इस तरह बीर मरुतोंका वर्णन गणके साथ होता है। नियत संख्यामें जहां छोग रहते हैं उनको गण कहते हैं। इनकी संख्या सात यह नियत की गई है, देखिये—

सप्त हि महतो गणाः । शः। बा. ५१४।३।१७ सप्त गणा वे महतः । ते. बा. १।६।२।३ सप्त सप्त हि माहता गणाः । वा. यजु. १७।८०-८५; ३९।७; श. बा. ९।३।१।२५

महतोंका गण अर्थात् संघ सातका द्वोता है। अर्थात् एक कतारमें सात सैनिक द्वोते हैं। इनको उपदार दिया जाता है उस समय सात कटोरियोंमें द्वी दिया जाता है—

मारुतः सप्तकपालः ( पुरोडाशः )। ताण्ड बा. २१।१०।२३; श० बा० २।५।११२; ५।३।१।६ मरुतोंके किये उपदार सात कटोरियोंमें दिया जाता है। क्योंकि वे सात होते हैं। एक एक वीर एक एक कटोरी छेता है और अपना पुरोडाश छेता है और खाता है। और देखिये-

शृणवत् सुदानवः त्रिसप्तासः महतः स्वादुसंमुदः । अर्थवः १३।१।३ सप्त मे सप्त शाकिनः । ऋ. ५।५२।१७ प्रये शुम्भन्ते जनयो न सप्तयः । ऋ. १।८५।१ आ वो वहन्तु सप्तयः रघुष्यदः । ऋ. १।८५।६ भेषजस्य वहत सुदानवः यूयं सखायः सप्तयः । ऋ. ८।२०।२३

"(सु-दानवः) उत्तम दान देनेवाले (त्रि-सम्रासः) तीन गुणा सात अर्थात् हक्कीस मरुत् वीर (स्वाहु-संमुदः) प्रेमसे मीठा बर्ताव करनेवाले हमारी बात सुनें। सात गुणा सात अर्थात् एकोनपचास वीर (शाकिनः) बढे सामर्थ्यवान् हैं। ये (सप्तयः) सात सातकी कतारमें रहनेवाले वीर (जनयः न ग्रुम्भन्ते) स्त्रियों के समान शोभते हैं। (रघुष्यदः सप्तयः) शीघ्र गतिसे जानेवाले ये वीर आपको ले जांय। (सु-दानवः) उत्तम दान देनेवाले (सप्तयः) सात सातकी कतारों में रहनेवाले (सल्वायः) परस्पर उत्तम मित्र (मेषजस्य वहत) जीषधको आपके पास पहुंचा देवें।"

इन मंत्रों में 'सप्ता, स्तित, सप्तयः' ये पद हैं। ये यह भाव बता रहे हैं कि ये वीर सात सातकी कतार पंक्ति रचकर भाते जाते और घूमते हैं। शत्रुपर हमछा करनेके समयमें भी ये सात सातकी पंक्तिमें प्रायः जाते हैं।

ये वीर मरुत् हैं। ये (मा-रुद्) रोते नहीं, परंतु (मर्-उत्) मरनेतक उठकर अपना कर्तव्य पाळन करते हैं।

#### प्रजामेंसे आये वीर

ये मरुत् प्रजामेंसे आये वीर हैं अतः इनका वर्णन इस तरह किया मिछता है--

महतो ह वै देवविदाः । की. बा. ७।८ विद्यो वै महतो देवविदाः । तां. बा. १।९ महतो वै देवानां विदाः । ऐ. बा. १।९ देवानां महतो विट् । श. बा. ४।५।२।१६ विट् वै महतः । तै. बा. १।८।३।३ विद्यो महतः । श. बा. २।५।२।६ कीनाशा आसन् महतः सुदानवः । तै. बा. २।४।८।७

महतो वै कीडिनः। श. बा. २।५।३।२० इन्द्रस्य वै महतः कीडिनः। गो. बा. ५।२३

'मरुत् वीर देवोंके प्रजाजन हैं। ये प्रजाजन हैं पर दिन्य प्रजाजन हैं। प्रजाजन ही मरुत् वीर हैं। किसान ही ये मरुत् वीर हैं, पर वे उत्तम दान देनेवाले हैं। मरुत् वीर उत्तम खिलाडी हैं। इन्द्रके साथ खेलनेवाले ये मरुत् वीर हैं।

इन वचनोंमें यह कहा है कि मरुत् तो वीर सैनिक हैं, पर वे दिन्य प्रजाजन हैं और वे (कीनाशाः) किसान हैं। जिनका नाश नहीं होता वे की-नाश हैं। जो अच्छा किसान, सूमिको कसनेवाला है उसका नाश नहीं होता।

इस वर्णनसे पता चलता है कि वीर मरुत् ये सैनिक (कीनाश) किसान है, ये प्रजाजन है, कृषक हैं, । प्रजा-जनोंमेंसे चुनकर सैनिकोंमें भरती करके वीर सैनिक बनाये हैं। सैनिक प्रजाजनोंमेंसे ही बनते हैं, किसानोंसे ही बनते हैं। और वे ही सैनिकीय शिक्षा सिखानेपर बढे लढनेवाले वीर सैनिक बन जाते हैं। आज भी ऐसा ही हो रहा है और सदा ऐसा ही होता रहगा।

श्जाजन ही सौनिक होते हैं और वे सबकी सुरक्षा करते हैं। विशेषकर किसान ही सेनामें भरती होते हैं और वे ही राष्ट्रकी सुरक्षा करनेके लिये युद्धमें लडते हैं। इन सैनिकोंकी एक एक पंक्ति ७।७ की होती है। इस विषयमें पूर्व स्थानमें पर्याप्त वचन दिये हैं। 'सप्त, त्रिःसप्त, सप्त सप्त ' ऐसे पद काये हैं, पूर्व स्थानमें ये दिये हैं। सात, तीन गुणा सात और सात गुणा सात यह इनकी गिनती है। इससे सेनाकी रचना ऐसी होती है—

सात सात सैनिकोंकी सात पंक्तियों यहां बनकर एक ७४७=४९ का एक गण बनता है। इनके दोनों बाज्में एक एक पार्श्वरक्षक होता था। सात पंक्तियोंमें एक एक रक्षक रहा तो वे ७४२ = १४ पार्श्वरक्षक होते हैं। अर्थात् ४९+१४=६३ हुए। ऋग्वेदमें कहा है—

त्रिः षष्टिः त्वा मस्तो वाबुधानाः । ऋ. ८।९६।८

' तीन और साठ महत् वीर तुझे बढाते हैं।' इस मंत्रपर सायनभाष्य ऐसा है—

" तिः त्रयः षष्ठित्रयुत्तर-संख्याकाः महतः। ते च तैत्तिरीयके ' ईदङ चान्यादङ् च। (ते. सं. शहा पाप) इत्यदिना नवसु गणेषु सप्त सप्त प्रतिपादिताः। तत्रादिताः सप्तगणाः सहितायामाम्नायन्ते 'स्वत-वांश्च प्रघासी च सान्तपनश्च गृहमेधी च क्रीडी च शाकी चोज्जेषी ' (वा. सं. १७१७५ ) इति खैळिकः षष्ठो गणः। ततो 'धुमिश्च ध्वान्तश्च ' (ते. मा. शहर ) इत्याद्यास्त्रयोऽरण्येऽनुवाक्याः। इत्यं त्रयः षष्ठिसंख्याकाः। ''

वा॰ यजु॰ अ॰ १७ मंत्र ८० से ८५ तकके मंत्रों में तथा ३९।७ में तथा तै॰ सं॰ ४।६।५,५; तै॰ आ॰ ४।२४ इनमें इन मरुतों के गुणबोधक नाम दिये हैं ये नाम ऐसे हैं—

## मरुत सैनिकोंके नाम

|   |            | 3                | 3           | 8             | 4           | Ę           | 9             |
|---|------------|------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 9 | गुऋज्योतिः | चित्रज्योतिः     | सत्यज्योतिः | ज्योतिष्मान्  | गुक्रः      | ऋतपः        | अत्यंदः       |
| 2 | इंदक्      | <b>भन्याह</b> ङ् | संदङ्       | प्रतिसंदङ्    | मित:        | संमित:      | सभरस्         |
| 3 | ऋतः        | सत्यः            | ध्रुवः      | धरुणः         | धर्ता       | विधर्ता     | विधारयः       |
| 8 | ऋतजित्     | सत्यजित्         | सेनजित्     | सुषेण:        | अन्तिमित्रः | दूरेऽमित्रः | गण:           |
| 4 | ईदक्षासः   | प्तादक्षासः      | सदक्षासः    | प्रतिसद्दशासः | सुमितासः    | संमितासः    | सभरसः         |
| = | स्वतवान्   | प्रघासी          | सांतपनः     | गृहमेधी       | कीडी        | शाकी        | <b>उ</b> जेवी |
| 9 | उग्रः      | भीमः             | ध्वान्तः    | धुनिः         | सासह्वान्   | अभियुग्वा   | विक्षिप:      |

#### ये ४९ हैं। इनमें तै० आ० ४।२४ में अधिक दिये १४ मिलानेसे ६३ होते हैं-

| 9 | ध्वन्     | ध्वनयन् | निल्किम्पः | विकिम्पः | सदसद्वान् | सहमान् | सहस्वान् |
|---|-----------|---------|------------|----------|-----------|--------|----------|
| 3 | सद्दीयान् | प्त्यः  | प्रेत्यः   | ध्वान्त: | मितः      | ध्वनः  | धर्णः    |

ये करीव करीव ६३ नाम हैं जो ऊपर दिये स्थानों में मिछते हैं। ये नाम गणकर्मोंसे दिये गये हैं। सब नामोंके पारिभाषिक अर्थ जानना आज कठिन तथा अशक्य है, पर जो साधारण रीतिसे समझमें आते हैं वे अर्थ नीचे देते हैं। इनके अर्थ सैनिकीय परिभाषाके अनुसार देने चाहिये। वह साहित्य भाज हमारे पास नहीं है। तथापि जो अर्थ जैसे समझमें आते हैं वैसे वे दिये हैं। आगे खोज होनेपर अर्थका निश्चय विद्वान लोग करेंगे-

## वीरवाचक नामोंके कुछ अर्थ

अत्यंहाः - (अति-अंहः)- निष्पाप, पाप दूर करनेवाळा, अन्ति- मित्र:- मित्रोंको अपने पास रखनेवाला. अन्याहक्- दूसरेके समान दीखनेवाछा, अभियुग्वा- शत्रुपर आक्रमण करनेवाला, ईटक्, ईट्झासः, एताट्झासः- इस तरहका भाचरण करनेवाछे.

उग्र:- वीर, प्रतापी शूर, उज्जेषी- उत्तम रीतिसे शत्रको जीतनेवाला, ऋतः - सरछ, सचा, ठीक तरह रहनेवाछा, ऋतजित्- सरलतासे शत्रको जीतनेवाला, ऋतपाः- सत्यपालक, पत्यः - दौडकर भानेवाला,

क्रीडी- खेलोंमें प्रवीण, गण:- गणनीय, प्रसंशनीय, गृहमधी- घरके लिये यज्ञ करनेवाला. चित्रज्योति:- अत्यंत तेजस्वी. ज्योतिष्मान् ,, ,, दूरेऽमित्रः- शत्रुको दूर रखनेवाला, धरुण:- धारण करनेवाछा, ध्व:- स्थिर, अपना स्थान न छोडनेवाला, ध्वन् - पुकारनेवाला, धुनि:- शत्रुको दिलानेवाला, ध्वान्त:- अन्धेरेमें कार्य करनेवाला, प्रधासी- जलदी खानेवाला. प्रतिसंहक, प्रतिसंहक्षास:- ठीक देखनेवाला, प्रत्ये-कका ठीक निरीक्षण करनेवाला.

प्रेत्यः - जलदी जानेवाला. भीम:- भयंकर दीखनेवाला. मितः, मितासः - नाप किया, प्रस्थापित, नापनेवाका, विश्विप:- फैलानेवाला, विखुरनेवाला. विलिप:- तेलकी मालिश करनेवाला, विधर्ता- विशेष धारण करनेवाला, विधारय-

शाकी- समर्थ, शक्तिमान्, शुक्रः- वीर्यवान्, शुक्रज्योतिः- बलसे तेजस्वी, सत्यज्योतिः- सच्चाईके कारण तेजस्वी, सत्यः- सच्चा, सत्याजन्- सत्यसे जीतनेवाला, सहश्वासः- समान दर्शन जिनका है, सभराः, सभरसः- समान रीतिसे भरणपोषण करनेवाला,

संमितः, सुमितः- अच्छी तरहसे प्रमाणबद्ध, सहस्वान्, सहमान्, सहस्रह्वान्, सासद्धान्, सहीयान्- शतुको अच्छीतरह परास्त करनेवाला.

स्वतवान् - अपनी शक्तिसे शक्तिमान्, सान्तपनः - शतुको ताप देनेवाला, सुषेणः - उत्तम सेना जिसके पास है, सेनजित् - सेनासे शतुको जीवनेवाला।

ये एक गणमें रहनेवाले वीरोंके नाम हैं। इनमें कुछ जार भी होंगे, अथवा इनमें भी कई पुनरुक्त होंगे। सैनि-कीय परिभाषाके अनुसार इनका ठीक ठीक अर्थ क्या है इसका निश्चय करनेका कार्य आज बढा कठिन हुआ है, क्योंकि वह सैनिकीय परिभाषा आज रही नहीं है और ये मंज यज्ञप्रक्रियामें किसी न किसी तरह छगा दिये गये हैं। इसलिखे यह कार्य विद्वानोंके स्वाधीन करना और भविष्यकालके जपर छोडना ही आज हो सकता है।

यहां हमारे पास वीरोंकी सात कतारें हैं। एक एक पंक्तिमें सात वीर हैं। सात कतारों में ४९ वीर हुए। और प्रातिपंक्तिमें दोनों कोर एक एक रक्षक - अथवा पार्धरक्षक है। सात पंक्तियोंके ये १४ रक्षक हुए। ४९+१४ मिलकर ६३ सैनिक एक संघमें हुए। इनके ये नाम हैं। ये नाम गुण-बोधक हैं, अर्थात् ये क्या कार्य करते हैं इसका ज्ञान इनके नामोंके अर्थोंसे समझमें आ सकता है। पर सैनिकीय परि-भाषासे इनके अर्थ विदित होने चाहिये।

यह ज्ञान आज किसीके पास नहीं है। तथापि एक गणके ये ६३ सैनिक वीर पृथक् पृथक् कार्य करनेवाले हैं इसमें संदेह नहीं है। इस तरह एक सेनाविभागमें आव-इयक सौनिकीय कार्योंको करनेवाले जितने चाहिये उतने सैनिक उस संघमें रखे जाते थे, अर्थात् प्रत्येक सैनाविभाग अपने कार्य निमानेकी दृष्टिसे स्वयंपूर्ण रहताथा।

#### विभागमें सेनाकी संख्या

सैन्यके छोटे और बढ़े विभाग होते हैं, पर वे सब ७ की संख्यासे विभाजित होने योग्य रहते हैं। शर्घ, जात और गण ये तीन विभाग मुख्य हैं।

शर्ध शर्ध व एशं वातं वातं गणं गणं सुश-स्तिभिः। अनुकामेम धीतिभिः॥ ऋ. ५।५३।११

( एषां वः ) इन तुम्हारे ( शर्धं शर्धं ) प्रत्येक सेना-पथकके साथ ( बातं बातं ) सेनासमूहके साथ और ( गणं गणं ) सैन्यके गणके साथ ( सुशस्तिभिः धीतिभिः ) उत्तम अनुशासनकी धारणाके साथ इम ( अनुकामेम ) अनुक्रमसे चलते हैं। '

यहां कार्घ, बात और गण इन सेनाविभागोंका उल्लंख है और ये शिस्तवद पद्धतिसे तथा अनुकासन शीलताके साथ चलनेके समय अनुसरने योग्य हैं ऐसा भी कहा है।

अक्षोहिणीका सैन्य ऐसा होता है- २१८७० रथ, २१८७० हाथी, ६५६१० घोड और १०९३५० पदाति सेना मिलकर एक अक्षोहिणी सेना होती है। इसके साथ रथ, हाथी, घोडोंके साथ कई मनुष्य होते हैं। इस सेनाके नाम तथा उनकी संख्या यहां देते हैं—

|             | गजस्थ | <b>অশ্ব</b> | पदार्त |
|-------------|-------|-------------|--------|
| १ पात्तः    | . 1   | 3           | 4      |
| २ सेनामुख   | 3     | 9           | 94     |
| ३ गुल्प     | 9     | २७          | 84     |
| ४ गण        | २७    | 69          | 124    |
| ५ वाहिनी    | 69    | 583         | 804    |
| ६ पृतना     | 583   | ७२९         | 9294   |
| ७ चमू       | ७२९   | 2969        | ३६४५   |
| ८ अनीकिनी   |       | ६५६१        | १०९३५  |
| ९ अक्षौदिणी | 29600 | ६५६१०       | १०९३५० |

पत्तिसे अनीकिनीतक तीन गुणा सेनासमूह हुआ है, अनीकिनीसे दस गुणा अक्षीदिणी है। इस संख्यामें किसी किसीकी संमतिसे न्यूनाधिक भी दोता है। भवने मस्त् वीरोंकी संख्या ७ के अनुपातसे होती हैं।
७×७=४९ साधारण संघरण संख्या। इसमें पार्थरक्षक १४
मिलानेसे ६३ होती हैं। ६३×७=४४१ और ४९×४९=
२४०१, ६३×६३=४९६९ ऐसी संख्या इनके सैनिकोंकी
होती है। इस तरह संख्या बढती है। शर्ध, बात और
राण इनकी संख्या कौनसी है यह मंत्रोंके प्रमाणसे निश्चित
करना इस समय कठिण है। तथापि वह ७ के अनुपातसे
रहेगी यह निश्चित है। अस्तु।

प्रथम ४९ भथवा ६३ का एक संघ इन वीरोंका होता है। ७।७ की सात पंक्तियां भीर दो बाजूके पार्श्वरक्षक। यह तो एक संघ विभाग है। इससे बढकर इसीके अनुपातसे सीनिकोंकी संख्या बढाई जा सकती है।

#### प्रतिबंधरहित गति

इस सेनाकी गांति प्रतिबंधरहित होती है इस विषयमें एक मंत्र देखिये—

न पर्वता न नद्यो वरन्त वो यत्राचिध्वं मस्तो गच्छथेदु तत् । उत द्यावापृथिवी याधना परि इभं यातामनु रथा अवृत्सत ॥ ऋ पापपा

'हे मरुद्वीरो! (न पर्वता) न पर्वत और (न नयः) न निद्यां (वः वरन्त) आपके मार्गको प्रतिबंध कर सकती है, (यन आचिध्वं) जहां जाना चाहते हैं (तत् गच्छथ) वहां तुम पहुंचते ही हो। तुम यावापृथिवीके ऊपर जहां चाहे वहां (याथन) जाते हो (शुभं यातां) शुभ स्थानको जानेके समय (रथा अनु अवृत्सत) आपके रथ आगे ही बढते हैं। उनको कोई प्रतिबंध नहीं कर सकते।

इन सैनिकोंको जहां जानेकी इच्छा हो, जहां जानेकी आवश्यकता हो वहां वे जाते हैं। बीचमें पर्वत आगया, नहीं आगयी, ताळाव आगया, तो इनका मार्ग रुकता नहीं। अस प्रतिषंधको दूर करके सैनाको वहां पहुंचना ही चाहिये।

पुती सेनाकी गति दोगी, तभी तो सेना वहां जायगी कौर विजय प्राप्त करेगी। अपनी सेनाकी ऐसी निष्प्रतिबंध गति दोगी ऐसा प्रबंध करना चाहिये।

#### चार प्रकारके मार्ग

सै।निकोंके चार मार्गोंका वर्णन निम्निक्छित मंत्रोंमें भागया है। ये चार मार्ग ये हैं— आपथयो विषथयोऽन्तस्पथा अनुपथाः।
एतेभिर्महां नामभिः यज्ञं विष्टार ओहते ॥१०॥
य ऋष्वा ऋषि विद्युतः कवयः सन्ति वेधसः।
तमृषे मारुतं गणं नमस्या समया गिरा॥ १३॥
सप्त ते सप्ता शाकिन एकमेका शता दृदुः।
यमुनायामधि श्रुतं उद्राधो गव्यं मृजे
निराधो अक्ष्यं मृजे ॥१७॥ ऋ प्रापर

'(आपथयः) सीधे मार्गसे, (विषथयः) विरुद्ध या प्रातिकृत्र मार्गसे तथा (अन्तरपथा) जन्दरके गुप्त मार्गसे, विवरके गुप्त मार्गसे, और (अनुपथाः) सबके छिये अनुकृत्र मार्गसे (एतेभिः नामभिः) इन प्रसिद्ध मार्गोंसे जानेवाले यज्ञके पास पहुंचते हैं। '

' जो (ऋष्वा) दर्शनीय (ऋष्टि विद्युतः) शस्त्रोंक तेजसे प्रकाशित हुए (कवयः वेधसः) ज्ञानी और विद्वान् हैं, (तं मारुतं गणं) उस मरुद्वीरोंके गणोंको (नमस्या गिरा रमय) नम्रताकी वाणीसे आनंदित करो। '

'(ते शाकिनः सप्त सप्ता) वे सामर्थ्यशाकी सात सातोंके संघ (एकं एका शता ददुः) एक एकको सौ सौ दान देते रहे। (यमुनायां विश्रुतं) नदीके तीरपर सुप्रसिद्ध (गन्धं राधः उद्मृते) गोधन दानमें दिया (अइन्यं राधः निमृते) बोडोंका धन भी दिया।

इनमें चार प्रकारके मार्गोंका वर्णन है। ये वीर इन चारों मार्गोंसे जाते हैं भौर किसी भी मार्गसे इनको प्रतिबंध नहीं होता। इनमें 'अन्तः पथा' अन्दरके गुष्त विवर मार्गका जो उल्लेख है वह विशेष देखने योग्य है। मूमिके अन्दर जो विवर मार्ग होता है वह यह है। यह मार्ग बनाना भी कठिन है, सुरक्षित रखना भी कठिन है और इस मार्गसे जाना भी कठिन है।

पदाउपरसे, पृथ्वीपरसे, भूमिके अन्दरके विवर मार्गसे, नदीपरके मार्गपरसे ऐसे अनेक मार्गें।से वीर जाते हैं। जनता-का संरक्षण करनेके कार्यके किये इनकी ऐसे मार्गोंसे जाना होता हैं। ये जाते हैं और विजयी होते हैं।

#### मरुतोंके रथ

ये. मरुद्वीर पैदल चलते हैं, वैसे रथोंमें बैठकर भी जाते हैं इस विषयमें निम्नस्थानमें लिखे मंत्र देखने योग्य है— मरुतां रथे शुभे शर्थः अभि प्रगायत। ऋ. १।३०।१ ' उत्तम रथमें शोभनेवाला उनका सांधिक वल प्रशंसा करने योग्य है।' तथा और देखिये —

प्षां रथाः स्थिराः सुसंस्कृताः । ऋ. १।३८।१२ वृषणश्वेन वृष्यसुना वृषनाभिना रथेन आगतं। ऋ. ८।२०।१०

वन्धरेषु रथेषु वः आ तस्थों। ऋ. १।६४।९ विद्युनमद्भिः स्वकैंः ऋष्टिमद्भिः अश्वपणैंः रथेभिः आ यातं। ऋ. १।८८।१ वः रथेषु विश्वा भद्गा। ऋ. १।१६६।९ वः अक्षः चका समया वि ववृते। ऋ. १।१६६।९ महतो रथेषु अश्वान् आ युक्षते। ऋ. २।३४।८ रथेषु तस्थुषः पतान् कथा ययुः॥ ऋ. ५।५३।२ युष्माकं रथान् अनु द्धे। ऋ. ५।५३।५ गुमं यातां रथा अनु अवृत्सत्॥ ऋ. ५।५५।१

'(एषां रथाः) इन वीरोंके रथ (स्थिराः) स्थिर है, अर्थात् सुदढ है और (सुसंस्कृताः) उत्तम संस्कारोंसे सुसंस्कृत हैं। जिनमें बैठनेके या युद्ध स्थान जैसे चाहिये वैसे कारीगरोंने किये हैं।' '(वृषणधेन) बलवान् घोडे इनके रथोंको जीते हैं, (वृषण्या) बलवान् बंधन जिनमें लगे हैं और (वृषन्नामिना) बलवान् रथ नाभी जिनमें लगी है। ऐसे रथोंसे ये जाते हैं। रथ दो प्रकारके होते हैं। एकमें सेठ लोग बैठकर इधर उधर जाते हैं। ये रथ साधारण बलवान् होते हैं। दूसरे रथ सैनिकीय रथ होते हैं। ये रथ मधिक बलिष्ठ होते हैं। गढोंमेंसे जाना, उंचे नीचे स्थानसे जाना, युद्धस्पर्धामें टिकना चाहिये। ऐसे विशेष मजबूत ये रम होते हैं। इन युद्धके रथोंको घोडे भी विशेष मजबूत जोते जाते हैं। मिलिटरी कार आजकल होते हैं मौर सादी गाहियां भी होती हैं। इन दोनोंमें जो फरक है वह बताने-के किये ' वृषणश्व, वृषण्स, वृषनाभी ' ये शब्द यहां प्रयुक्त हुए हैं।

(विद्युनमिद्धः) बिजकीके समान तेजस्वी (स्वकें:) उत्तम प्रदीस (ऋष्टिमिद्धिः) भाके जिनमें हैं और (अश्वपणैं:) अश्वोंकी गतिके समान जिनकी गति है। ऐसे रथोंसे ये वीर आते हैं। यहां ' विद्युनमिद्धिः' इस पदसे रथ बिजली है समान चमक रहे हैं यह भाव प्रकट हो रहा है। अत्यंत

तेजस्वी स्थ थे।
'स्वकें:' (स-अकें:)
असम कान्तिवाले,
जिनकी समक धमक
लसंत है यह माव
इस पदमें है। 'ऋषिमिद्धः' इस पदसे
इनके स्थेमि शस्त्र अस
भरपूर रहते थे यह
भाव प्रकट हो रहा है।
'अश्वपणें:' असके
समान गतिमान जिनका पंख है। यह पद
विशेष गातिका भाव
बता रहा है।



अश्वोंसे चलनेवाले रथ



अभ्वपर्ण रथ

#### अश्वपर्ण रथ

इस मंत्रमें 'अश्व-एणें: ' यह पद अधिक विचार करने योग्य है। अश्वके स्थानपर 'पणे ' जिनपर रखा है ऐसा इसका अर्थ है। रथको खींचनेके किये अश्व अर्थात् घोडे जोतते हैं। उस स्थानपर इनके रथको खींचनेके किये 'पणें ' जोडे होते हैं। 'पणें ' वह होता है कि जो जहाज पर कगाया जाता है और जिसमें हवा भरकर सहाज चळता है। रथ भी ऐसे होते हैं कि जो बडे विस्तीणें वाळुकामय प्रदेशमें ऐसे कपडेके पणोंसे चळते हैं। जहाजके समान रथोंपर ये लगाये जाते हैं धूनमें हवा भरती है और उसके बेगसे ये रथ चळते हैं।

सहारा वाळुप्रदेशमें, राजपुतानाके वाळुके प्रदेशोंमें ऐसे रथ चळ सकते हैं। अन्य भूमीपर नहीं चळते। न्योंकि विस्तीण वाळुप्रदेशमें हवा समुद्रपर चळती है वैसी चळती है और कपडेमें हवा मरनेसे रथको वेग भी मिळवा है।

मरुत् वीरोंके भनेक प्रकारके रथ थे। इनमें ऐसे भी रथ हो सकते हैं। इस विषयकी अधिक स्रोज होनी चाहिये। (वः रथेषु विश्वा भद्रा) आपके रथोंमें सब प्रकारके कल्याण करनेवाले पदार्थ भरे रहते हैं। (अक्षः चका) आंख और चक्र (समया विवन्नते) योग्य समयपर फिरने लगते हैं। ये वीर (शुभं यातां रथाः अनु अनुत्सत) शुभ कार्यं करनेके लिये जाते हैं, इसलिये इनके रथोंके पीले कोग भी जाते हैं। '

ऐसे इन वीरोंके रथ हैं। इनके रथ भनेक प्रकारके होते हैं। उनमें हिरन जोडे रथ भी थे। जैसा देखिये—

#### हिरन जोडे रथ

इन वीरोंके रथोंको हिराणियां तथा हिरनोंमेंसे बड़े हिरन जोड़े जाते थे इस विषयमें ये मंत्र देखने योग्य हैं-

ये पृषतीभिः अजायन्त । ऋ. १।३७।२
रथेषु पृषतीः अयुग्ध्वम् । ऋ. १।३९।६
प्यां रथे पृषतीः । ऋ. १।८५।५; ८।७।२८
रथेषु पृषतीः अयुग्ध्वम् । ऋ, १।८५।४
पृषतीभिः पृक्षंयाथ । ऋ. २।३४।३
संभिद्देला पृषतीः अयुक्षत । ऋ. ३।२६।४

रोहितः प्रष्टिः वहति। ऋ. १।३९।६ शिष्टः रोहितः वहति। ऋ. ८।७।२८

'पृपती ' का अर्थ 'घटबोंचाली दिरनियाँ' और 'रोहितः प्राष्टिः' का अर्थ ' बडे सींग-वाला विशाल हरन ' इन दोनोंको रथोंके साथ जीता जाता था, ऐसा इन मंत्रोंको देख-नेसे पता चलता है।

हिरनकी गा। हियां बर्फानी सूमिपर ही चलती हैं। ऊंचे नीचे जमीनपर वे चल नहीं



हिरनसे चलनेवाले रथ

सकती। इन गाडियोंको चक्र नहीं होते इस विषयमें यह मंत्र देखिये—

सुपोमे रार्यणावति आर्जीके पस्त्यावति । ययः निचक्रया नरः॥ क्र. ८। ७१९

(सु-सोमे) जहां उत्तम सोम होता है, वहां शर्यणा नदीके समीप, ऋजीकके समीप चकरहित स्थसे ये वीर जाते हैं।

जदां उत्तमसे उत्तम सोम होता है वह स्थान १६००० फूट ऊंचाईपर होता है। यहां 'सु-सोम ' पद है। इस-छिये हलका सोम यहां नहीं कहा है। 'सु-सोम ' उत्तमसे उत्तम सोम जहां होता है। वहां ये बीर (नी-चक्रया) चक्ररहित गाडीसे (ययुः) जाते हैं। इतनी ऊंचाईपर वर्फ होता है। ऐसे वर्फमय प्रदेशमें ये बीर हिरनियां और हिरन जोडी हुई चक्रहीन गाडियोंमेंसे जाते हैं।

आज भी बर्फमय प्रदेशमें चक्रहीन स्थ जिनको अंग्रेजीमें 'स्लेज ' (Sledge) कहते हैं, इन गाडियोंका उपयोग करते हैं। इनको हिरिनयां तथा वड हरिन जोते जाते हैं। वे स्थ जलदी जाते हैं और चक्र न होनेके कारण बर्फपरसे वसीटे हुए खेंचे जाते हैं।

यदांतक इन वीरोंके द्दिरनोंके द्वारा चलाये जानेवाले रथोंका वर्णन हुआ। यद वर्णन अत्यंत स्पष्ट है इस कारण इसका अधिक विवरण करनेकी आवश्यकता नहीं है। अब इन वीरोंके 'अश्वरदित रथ' का वर्णन देखिये—

#### अश्वरहित रथ

मरुत् वीरोंका रथ और भी एक है वह अश्वरहित है। देखिये इसका वर्णन यह है—

अनेनो वो मरुतो यामोऽस्तु अनश्वश्चिद् यमजत्यरथीः। अनवसो अनाभेशू रजस्तुः वि रोदसी पथ्या याति साधन्॥ ऋ. ३।६६।७

'हे वीरो ! आपका यह रथ (अन् एनः) बिळकुळ निर्दोष है। इसको (अन् अधः) घोडे जोते नहीं हैं। घोडोंके विना ही यह रथ (अजित) दौडता है, वेगसे जाता है। (अरथीः) उत्तम रथी वीर इसमें न हो तो भी यह चलाया जाता है। उत्तम सारथी न होनेपर भी यह वेगसे चलता है। (अन्-अवसः) जिसको दूसरे पृष्ठ-रक्षककी आवश्यकता नहीं है। (अन्-अभी शुः)। जिसको



अश्वरहित रथ

चळानेके लिये चातृककी भावश्यकता नहीं है। घोडे भयवा हिरन जोते रहनेपर चात्रककी भावश्यकता रहती है। पर ये पशु जहां रहेंगे नहीं, पर जो रथ कलायन्त्रसे चलाया जाता हो उसके लिये चात्रककी भावश्यकता नहीं रहेगी।

( अन्. अवसः ) अवस् रक्षकका नाम है । यह रथ वेगसे चक्रनेके कारण स्वयं अपना रक्षण करता है । दूसरे रक्षककी आवश्यकता नहीं रहती ।

(रजस्-तूः) धूली उडाता हुमा, धूलीको पीछसे उडाता हुमा (पथ्या साधन् याति) मार्गको साधता हुमा, अर्थात् इधर उधर न जाता हुमा, सीधा मार्गका साधन करके यह रथ चळता है।

इतने विवरणसे (१) घोडोंके रथ, (२) हिरानि-योंका रथ, (३) घोडे जिसमें जोते नहीं ऐसे घोडोंके विना ही वेगसे घूळि उडाते हुए चळनेवाके रथ ऐसे रथ इन वीरोंके पास थे ऐसा प्रतीत होता है। आकाशयान भी थे ऐसा दीखता है वे मन्त्र थे हैं—

ते म आहुर्य आययुः उप द्यभिर्विभिर्मदे । नरो मर्या अरेपसः इमान् पर्यान्न तिष्टृहि ॥

ऋ. पापशाइ

' वे ( अरेपसः मर्याः नरः ) हे निष्पाप वीर ( मे ) मेरे पास ( खुभिः विभिः उप आययुः ) तेजस्वी पक्षी सदश यानोंसे आकर ( आहुः ) कहने लगे कि ( इमान् स्तुहि ) इन वीरोंकी प्रशंसा कर । ' यदां ' द्युभिः विभिः ' पद है। तेजस्वी पर्झा ऐसा इनका अर्थ है। पक्षिके आकारके तेजस्वी विमान ऐसा भी इसका अर्थ दो सकता है। ' द्युभिः विभिः उप आययुः ' 'तेजस्वी पक्षियोंसे समीप आ गये ' यद इसका सरक अर्थ है। पर पक्षियोंसे समीप आना कैसे दो सकता है। इसिक्ये पक्षीके आकारवाले विमानसे आना संभव है। तथा—

वयः इव महतः केनचित् पथा । ऋ. १।८७।२

' ये मरुत वीर (वयः इव) पक्षियों के समान (केन चित् पथा) किसी भी मार्गसे छाते हैं। किसी मार्गसे पक्षियों के समान आनेका वर्णन यहां है। तथा—

आ विद्युनमद्भिः महतः स्वकैः रथेभिः यात ऋष्टिमद्भिरश्वपर्णैः। आ वर्षिष्ठयाः न इपा वयः न पप्तत सुमायाः ॥ ऋ १।८८।१

( विद्युनमद्भिः ) बिजलीके समान तेजस्वी और (स्वेंडः ) चमकीके तथा (ऋष्टिमद्भिः अश्वपणैः ) शस्त्रीसे युक्त और अश्वीके स्थानपर पर्ण जद्दां लगे हैं (रथींसे आयात) आओ। दें (सुमायाः ) उत्तम कुशल वीरी! (वयः न प्रत ) पक्षीयोंके समान आओ।

बिजलीके समान वेजस्वी रथ जिनपर अश्वकी गतिके लिये पर्ण लगाये हैं। अश्वपर्णसे ये खींचे जावे हैं, केवल अश्वोंसे नहीं।

इस वरहके संदेवोंसे कोई कह सकते हैं कि इन बीरोंके पास विमान थे। इस समय यह मंत्र देखने सोग्स है-



वयी न ये श्रेणीः पष्तुरोजसा अन्तान् दिवो वृहतः सानूनस्परि। अश्वास पषामुभये यथा विदुः स पर्वतस्य नभनूँरचुच्यवुः। क. पापशाः

ये वीर (वयः न ) पक्षियों के समान ( श्रेणीः ) श्रेणीयां बांधकर ( श्रोजसा ) वेगसे ( दिवः अन्तान् ) आकाशके अन्ततक तथा ( बृहवः सान्नः पि ) बढे बढे पर्वतों के शिखरोंपर (पि पसतु ) उडते हैं, पहुंचते हैं। इनके ( अश्वासः ) बोडे पर्वतों के टुकडे करके बहांसे ( प्र अचुच्युदुः ) जलको नीचे गिराते हैं।

इस मंत्रमें आकाशके अन्ततक श्रेणीयाँ पक्षियोंके समान बनाना और उडना, तथा पर्वतोंके शिखरोंपर पहुंचकर शिखरोंको तोडना यह विमानोंके बिना नहीं हो सकता। आकाशमें पक्षी पंक्तियां बांधकर घूमते हैं, वैसे ही ये वीर पंक्तियां बमाकर विमानोंमें वैठकर आकाशके अन्ततक अमण करते हैं। विमानोंकी श्रेणियोंसे ही यह वर्णन सार्थ हो सकता है। इस तरह विमान भी इन वीरोंके पास थे, ऐसा इस कह सकते हैं। पिक्षयों के समान बढ़े आकाशमें पंक्तियां बांधकर अमण करना हो तो अनेक विमान उनके पास चाहिये इसमें संदेह नहीं है। आकाशके अन्ततक "वयः न श्रेणीः दिवः अन्तान् परिपण्तुः।" पिक्षयों के समान श्रेणीयां या पिक्त्यां बनाकर आकाशके अन्ततक अमण करते हैं। यदि यह वर्णन सत्य है तो मरुद्दीरोंकी विमाने थी और वे विमाने आकाशमें श्रेणियों से घूमती थी। इसमें संदेह नहीं है। इस विषयमें और प्रमाण हैं वे यहां देखने योग्य है —

यत् अक्तून् वि, अहानि वि, अन्तरिक्षं वि, रजांसि वि अजथ, यथा नावः, दुर्गाणि वि, महतो न रिष्यथ । ऋ. पापशि

'जब रात्रीके समय, तथा दिनके समय, अन्तरिक्षमैंसे तथा (रजांसि) रजोळोकमेंसे नौकान्नोंके समान तुम जाते हो, तब कठिन प्रदेशको पार करते हैं, पर थकते नहीं हैं।' यहां आकान्नमें, अन्तरिक्षमेंसे दिनमें तथा रात्रीमें मरूः तोंके अमण करनेका उल्लेख स्पष्ट है। जिस तरह नौकासे समुद्र पार करते हैं, उस तरह ये आकाश और अन्तरिक्ष पार करते हैं यह उल्लेख स्पष्ट है। तथा—

उत अन्तरिक्षं मिमरे व्योजसा । ऋ पापपार

'( श्रोजिसा) अपनी शक्तिले अन्तरिक्षको घरते हो।' यहां अन्तरिक्षको घरना स्पष्ट लिखा है। तथा—

आ अक्ष्णयाचानो वहन्ति अन्तरिक्षेण पततः। ऋ, ८।७।३५

' अन्तिरिक्षसे (पततः ) उडनेवाकोंके वाहन ( अक्ष्ण-यावानः ) आंखकी गतिसे जानेवाले उडा केते हैं । ' अन्त-रिक्षसे उडनेवाले वाहन शीघ्र गतिसे जाते हैं। अन्तिरिक्षमेंसे उडना यहां स्पष्ट है। तथा और देखिये—

आ यात महतो दिव आ अन्तरिक्षात् अमात् उत। ऋ. पापशाट

' हे मक्द्वीरो ! आकाबासे अपरिमित अन्तरिक्षसे इधर अवसी।'

यदां स्पष्ट दी कदा है कि अपरिमित अन्तरिक्षसे यदां आओ। अन्तरिक्षसे आनेका अर्थ ही आकाशयानसे आना है। तथा—

इयेनानिव धुजतः अन्तरिक्षे । ऋ. १।१६५।२

' रथेन पक्षीके समान तुम अन्तरिक्षमें अमण करते हो।' रथेनपक्षी अन्तरिक्षमें ऊपर उडता रहता है, वैसे ये वीर अन्तरिक्षमें उडते हैं। तथा—

ये वात्रधन्त पार्थिवा ये उरौ अन्तरिक्षे आ। वृजने वा नदीनां सधस्थे वा महः दिवः॥

ऋ. ५।५२।७

'ये बीर पृथिवीपर, अन्तरिक्षमें, आकाशमें तथा नहीं योंके स्थानों में बढते हैं। ' अर्थात् जिस तरह पृथ्वीपर ये वीरता विखाते हैं, उसी तरह अन्तरिक्षमें भी ये वीरता दिखा सकते हैं। अन्तरिक्षमें वीरता दिखाना या अन्तरिक्षमें अपनी शक्ति बढना, इसका अर्थ ही यह है कि ये वीर अन्तरिक्षमें अमण करते हैं और वहां शत्रुओं का पराभव कर सकते हैं।

इससे भी इनके पास सब कठिनाइयां पार करनेके यान थे। जछको पार करनेके लिये नौका है, मुमिपर अमण करनेके लिये घोडेके रथ है, हिरनोंके रथ हैं तथा विना घोडोंके चलनेवाले भी रथ हैं। आकाशमें जानेके लिये विमान हैं। इसालिये इनकी गाति किसी कारण रुकती नहीं।

#### मरुत् वीर मनुष्य हैं

कई यहां कहेंगे कि वीर मस्त् देव हैं इसिक्टिये वे जैसा चाहिये वैसा कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है। मस्त् वीर मनुष्य हैं, मर्स्य हैं ऐसा वर्णन वेदमें कई स्थानींपर है। देखिये—

यूयं मर्तासः स्यातन वः स्तोता अमृतः स्यात्। करः ११३८। ४

' आप मर्स्य हैं, आपका स्तीता अमर होता है। ' आपका स्तीतृगान करनेवाला स्तीत्रपाठ करनेसे अमर बनता है।



बीर मचत्

रुद्रस्य मयीः दिवः जिहारे । ऋ. १।६४।२ 'रुद्रके ये मर्ल्यवीर खुळोकसे जन्मे हैं।' ये मर्ल्य हैं, पर दिन्य वीर है। तथा—

महतः सगणाः मानुषासः । अथर्व० ७।७७।३ महतः विश्वकृष्टयः । ऋ. ३।२६।५

'ये मरुत् वीर अपने गणोंके साथ सबके सब मनुष्य दी हैं। ये मरुत् वीर सब कृषि कर्म करनेवाले कृषक (किसान) हैं।' अर्थात् किसानोंमेंसे ये भरती हुए हैं। तथा—

गृहमेघासः आ गत मरुतः। ऋ. ७।५९। १०

'ये मरुत् वीर गृहस्थी हैं।' अर्थात् ये वीर विवाह करके गृहस्थी बने हैं। इनके गृहस्थी होनेके विषयमें एक दो वेदमंत्र यहां देखने योग्य हैं—

युवानः निमिस्तां पज्ञां युवितं शुभे अस्थापयन्त । ऋ. १।१६७।६

(युवान:) ये तरुण वीर (निमिश्हां) सहवासमें रहने; बाली (पत्रां) बलवती (युवति) तरुणी पत्नीको (युभे) शुभ यज्ञकर्ममें रखते हैं। अपनी पत्नी उत्तम यज्ञकर्म करती रहे ऐसा वे करते हैं। तथा—

स्थिरा चित् वृषमनाः अहंयुः सुभागा जनीः चहते। ऋ. १।१६७।७

'(स्थिरा चित्) घरमें स्थिर रहनेवाली, (वृषमना) बजवान् मनवाली (अहंयुः) अपने विषयमें अभिमान धारण करनेवाली (सु-भागाः) सौभाग्यवाली (जनीः वहते) स्त्री गर्भको धारण करती है। अर्थात् ये वीर गृहस्थ होते हैं, घरमें हनकी खियां रहती हैं, वह खियां उत्तम सौभाग्यवती, उत्तम मनवाली, पतिपर अनुरक्त रहनेवाली ऐसी उत्तम रहती हैं। और ये वीर हधर वीरताके कार्य करते हैं। इनके वीरत्वयुक्त कर्मोंको सुनकर उनकी परिनयां घरमें आनन्द प्रसन्न रहती हैं। और पतिपर प्रेम करती रहती हैं। अर्थात् ये वीर गृहस्थी होते हैं, प्रजापर प्रेम करनेवाले रहते हैं, मानुभूमिपर प्रेम करते हैं। क्योंकि पत्नी और घरमें पुत्र उत्पन्न होनेके कारण उनमें प्रेमका अंकुर विकसित हुआ होता है।

#### गणका सेनामें महत्त्व

बीर मरुतोंकी सेनामें गणोंका महत्त्व विशेष था। गण गिने हुए या चुने हुए सैनिकोंका नाम था। गणोंमें शामील करने के समय उनमें विशेष शौर्य, धैर्य, वीर्य, पराक्रम आदि गुण प्रकट होना आवश्यक था। ऐसे श्रेष्ठ वीर गणोंमें लिये जाते थे। इन गणोंके विषयमें ऐसे वर्णन वेदके मंत्रोंमें आते हैं—

त्रायतां मरुतां गणः। ऋ. १०।१३७।५

मरुत् वीरोंका गण हमारा संरक्षण करे । इस गणका कर्तव्य दोता था कि वह प्रजाजनोंका संरक्षण करे । इस कर्तव्य पालनके लिये मरुतोंके गणोंको सदा सर्वदा तैयार ही रहना पडता था । किस समय कोई कार्य करना पडे तो स्चना आते ही ये गण उस कार्यको करनेके लिये सिद्ध और दक्ष रहते थे ।

मारुतो हि मरुतां गणः। वा० य० १८।४५;

तस्यैष मारुतो गणः स पति शिक्याकृतः।

' मरुतोंका गण वायुवेगसे चळता है। यह मरुतोंका गण छिक्के में बैठा जैसा चळता है। ' छिक्के में बैठे मनुष्य जैसे छिक्के साथ जाते हैं वैसे ये मरुद्धीर अपने गणोंके साथ जाते हैं । प्रत्येककी गति अपनी अपनी पृथक् पृथक् नहीं होती परंतु गणके साथ होती है। जहां गण जाता है वहां प्रत्येक जाता है। गणके सब सैनिक छिक्के में बंधे जैसे रहते हैं। उनकी पृथक् सत्ता ही नहीं रहती। ये बिखरे नहीं रहते परंतु संघमें संघटित रहते हैं। इस कारण इनकी विळ-क्षण शक्ति बढ़ी चढ़ी रहती है। यदि ये छिक्के में बंधे जैसे नहीं रहेंगे तो इनमें यह विळक्षण शक्ति नहीं रहेगी।

महतो गणानां पतयः । तै० ३।११।४।२

'महत् वीर गणों के स्वामी हैं। ' गणशः ही थे रहते हैं। कहीं कार्य के किये जाना होतो ये गणशः ही जाते हैं। इस कारण सदा सर्वदा ये संघसे संघटित ही रहते हैं। यह बळ इनका रहता है इस कारण इनका शत्रुपरका आक्रमण बढ़ा प्रभावशाली होता है। व्यक्तिशः भाक्रमण कितना सी हुआ तो भी वह संघशः आक्रमणके समान प्रभावी नहीं होगा। इस कारण सर्वत्र महत् सैनिकोंकी प्रशंसा होती है।

महतो मा गणैरवन्तु। ४० १९।४५।१०

'मरुत् वीर गणोंके साथ आकर मेरी सुरक्षा करें।' किसी भी मंत्रने अकेला अकेला वीर आये और मेरा संरक्षण करे ऐसा नहीं कहा है, परंतु 'गणैः अचन्तु' गणोंके साथ आकर संरक्षणका कार्य करें ऐसा है। कहा है। इसका स्पष्ट कारण यह है कि इनका संघ ही विशेष प्रभावशाली होता है। इस कारण संरक्षण कार्यके लिये मस्तोंके गणोंको हो बुलाया जाता है।

गणशा एव मरुतस्तर्पयति । काठ० २१।३६ गणशो हि मरुतः । ताण्डय० १९।१४।२

महत् वीर गणके साथ ही अपना संरक्षणका कार्य करते हैं। महतोंको तृप्ति करनेके लिये भी जिल समय बुलाते हैं, उस समय संघशः ही उनको बुलाते हैं और संघशः ही उनको खानेपीनेके लिये अब और रस अपण करते हैं। किसी समय अकेले अकेलेको बुलाकर उसको खानपान देकर उसको छथक् पृथक् सत्कार किया ऐसा कभी होता ही नहीं। उनको अब देना हो, पीनेके लिये रस देना हो तो सब समयोंमें उनको बुलाना हो तो संघमें ही बुलाना, बिठ लाना हो तो संघमें वी बुलाना, अपण करना हो तो संघमें ही श्रामण करना हो तो संघमें ही।

भर्यात् उनका रहनसहन जीवन संघशः ही होता है। भतः कहा है—

वन्दस्व मारुतं गणं त्वेषं पनस्युम् । ऋ. १।३८।१५ तं ऋषे मारुतं गणं नमस्य । ऋ. ५।६२।१३ राधन्तमां गणं मरुतां अव ह्वये । ऋ. ५।५६।१ त्वेषं गणं तवसं खादिहस्तं वन्दस्व । ऋ. ५।५८।१ मारुतं गणं वृषणं हुए। ऋ ८१९४। १२ वातं वातं गणं गणं सुशस्तिभिः ओज ईमहे। ऋ. ३।२६।६

वातं वातं गणं गणं सुशस्तिभिः अनुकामेम । ऋ. ५।५३।११

प्र साक्रमुक्ष अर्चत गणाय। ऋ. ७।५८। १

इन मंत्रीमें महतोंकी सेवा लोकोंने संघराः ही करनी चाहिये ऐसा कहा है। एक एककी पृथक् पृथक् पृत्रा होने लगी तो एक एकका अहंकार बढ़ेगा और संघराक्ति कम होगी। इसलिये उनका सत्कार संघराः ही हो ऐसा स्पष्ट कहा है। यह महत्त्वकी बात है और यह संघटना करने वालोंको अवस्य ध्यानमें धारण करने योग्य है—

' उत्सादी कार्यकर्ता मरुतोंके गणोंको वन्द्रन कर । हे ऋषे ! तू मरुतोंके संघको ही- गणको ही- वन्द्रन कर । में पराक्रम करनेवाले मरुतोंके संघको ही बुकाता हूं । उरसाही बलवान् आभूषणोंको द्वाधमें डालकर कार्य करने-वाले मरुतोंके संघको प्रणाम कर । मरुतोंके बलदााली संघको में बुलाता हूं । प्रत्येक गणके, प्रत्येक समूदके उत्तम प्रशक्तियोंसे दम बल प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं । कमशः प्रत्येक गणको और संघको दम प्रशंसाके स्तोत्रोंसे प्रशंसित करना चाहते हैं । गणोंको संघशः साथ साथ ही सुप्जित कर । '

इन मंत्रों के वर्णनों से
यह स्पष्ट होता है कि
मरुतों का सरकार संघशः
ही करना चाहिये, न
कि स्यक्तिशः। इसका
कारण भी स्पष्ट है।
जनता सैनिकों की न्यक्तिशः प्रशंसा करने
लगी तो उनकी संघटना हूट जाने की संभावना होगी। इस भयको
हूर करने के लिये वेदमें
ऐसी माजाएं हैं।

गण, शर्ध और बात ये मक्त् वीरोंके संघोंके



मरुतोंका गण

नाम हैं। इनमें सैनिकोंकी संख्याते ये बनते हैं। इार्धके विषयमें वेदमंत्रों में ऐसा वर्णन आया है—

तं वः रार्धं मारुतं खुस्नयुः गिरा । ऋ २।३०।११ ' कापका वह संव वाणीद्वारा प्रशंसा योग्य हैं।' अर्थात् प्रशंसा करने योग्य कार्यं जापके सैनिकीय संघद्वारा होता है।

तं वः शर्घं रथानाम्। ऋ. ५।५३।३७

' कापका रथोंका संघ है। ' पदाती सैनिकोंका संघ दोता है वैसा रथोंवाली सेनाका भी संघ दोता है। इस तरह पदाति सैनिक, रथी सैनिक, घुडसवार सैनिक, वैमानिक सैनिक ऐसे अनेक संघ मरुवोंकी सेनामें द्वोते हैं।

तं वः शर्धं रथेशुभं त्वेषं आहुवे । ऋ. ५।५६।९ 'तुम्हारा वह रथोंमें शोभनेवाळा बळवान् संब है, उसको में बुळाता हूं।' यहां रथमें शोभनेवाळे संघका वर्णन है। प्र वः शर्घाय घृष्वये त्वेषसुद्धाय शुष्मिणे।

ऋ. १।३७।४

' आपके द्युर तेजस्वी बळवान् संघके छिये इम संमान अपर्वेण करते हैं। ' तथा---

वृष्णे रार्घाय सुमखाय वेधसे सुवृक्ति भर। ऋ. १।६४।

'बळवान् उत्तम पूजनीय, विशेष श्रेष्ठ कर्म करनेवाळे वीरोंके संघकी प्रशंसा कर । ' और देखिये---

प्र शर्थाय माहताय स्वभानवे पर्वतच्युते अर्चत।

प्र शर्धाय प्र यज्यवे सुखाद्ये तवसे मन्ददिष्टये धुनिवताय शवसे । ऋ. ५१८७। १

' महतोंके अव्यंत तेजस्वी पर्वतोंको भी हिलानेवाले संघका सन्कार करो । '

' अत्यंत पूज्य, उत्तम सुन्दर आभूषण शरीरपर धारण करनेवाले, बलवान्, आनन्दसे इष्ट कार्य करनेवाले, शत्रुको उलाडनेवाले, अतिबलवान् मस्तों के संघका स्वागत करो।'

इन मन्त्रोंमें ये मरुत् वीरोंके संघ क्या करते हैं, इनका बढ़ कैसा दोता है आदि बहुत बात मननीय हैं। तथा और—

या शर्घाय मारुताय स्वभानवे श्रवः अमृत्यु धुक्षत । ऋ. ६१४८। १२ दिवः शर्घाय शुच्यः मनीषा उत्रा अस्पृत्रन् ।

' मरुत् वीरोंके तेजस्वी संघके छिये अक्षय धन दे दो। वीरोंके संघके छिये उग्र वीरताको प्रसवनेवाछे शुद्ध स्तोन चछते रहें। '

इन वीरोंके कान्य शुद्ध होते हैं, वीर्य बढानेवाले हैं, तेजस्विताका संवर्धन करनेवाले हैं इस कारण वे कान्य गाने योग्य हैं। जो ये कान्य या स्तोत्र गायेंगे वे उस वीर्य-शौयादि गुणोंसे युक्त होंगे। और देखिये—

भृष्णे राधीय मास्ताय भरध्वं हब्या वृष प्रयादने ॥ ऋ ८।२०।९

' जिनका भाक्रमण बलशाली दोता है उस वीरोंके संघके लिये अन्न भरपूर दे दो।' तथा और भी देखों—

उत्रं व ओजः स्थिरा शवांसि। अध मरुद्भिः गणः तुविष्मान्। शुओं वः शुष्मः ऋध्मी मनांसि धुनिर्मुनिरिव शर्धस्य धृष्णोः॥

ऋ० ७।५६।७-८

'हे वीरो ! आपका बल बडा प्रखर है, आपके बल उत्तम स्थिर हैं । और मरुत वीरोंका संघ बडा बलकाली है। आपका बल निर्मल है, मन शत्रुपर कोच करनेवाले हैं। आपके आक्रमणका वंग मननशील मुनिके समान विचारसे होता है, आपके शत्रुपर आक्रमण ऐसे निर्दोष होते हैं। '

ये वीर शत्रुपर वेगसे आक्रमण करते हैं तथापि उनसें शत्रुका नाश करनेका सामर्थ्य होनेपर भी वे आविचारसे आक्रमण नहीं करते, परन्तु ऋषिमुनिके समान वे विचार-पूर्वक जो करना है वह करते हैं, उनमें शत्रुपर कोध है, शत्रुका नाश करनेकी इच्छा है, पर अविचार नहीं है। इस कारण इन वीरोंको यश प्राप्त होता है। इस कारण इन वीरोंका आदर होना चाहिये। तथा—

क्रीळं वः शर्घो मारुतं अनर्वाणं रथे शुभम्। कण्वा अभि प्र गायत ॥ १ ॥ ये पृषतीभिक्रीष्टिभिः साकं वाशीभिरक्षिभिः। अजायत स्वभानवः ॥ २ ॥ अक् ११६७११-२

' की डा-मर्दानी खेळ खेळनेमें कुशळ, आपसमें झगडा न करनेवाले, रथमें शोभनेवाले, मस्त् वीरोंके संघका है कण्वो ! वर्णन करो । जो घडवांवाली हरिणोंको अपने रथोंको जोतते हैं, कुल्हाड, भाले आदि वीरोंके योग्य शख धारण करनेवाले, तथा अपने अलंकारोंसे शोभनेवाले तेजस्वी वीर हैं डनका वर्णन करो । 'तथा—

शर्थों मारुतं उत् छंस । सत्यशयसम् । ऋ॰ ५।५२।८

अभ्राजि शर्धी मरुतो यत् अर्णसम्। मोपत वृक्षं कपना इच वेधसः॥ ऋ० पापशाः

' सत्य पराक्रम करनेवाले वीरोंके बलकी प्रशंसा कर । वीरोंका संव चमक उठा है। जैसा वायु बडे सागवानके बूक्षको उखाडता है वैसे ये वीर शत्रुको उखाडकर फेंकते हैं इस कारण इन वीरोंका यह संघ प्रशंसा करने योग्य है। '

मरुतांका सांधिक बल इस तरह वेदमन्त्रोंमें वर्णित है। शत्रुका संपूर्ण नाश करनेमें यह संघ प्रवीण है, इनमें आपसमें झगड़े नहीं होते, पर्वतोंको भी ये उखाडकर फेंक देते हैं और वहीं सीधा मार्ग करते हैं। इनके सामने प्रवल शत्रुभी ठहर नहीं सकता।

इनके वर्णनोंमें विशेषतः यह है कि ये संघमें रहते हैं हस कारण इनका सत्कार संघमें ही करना चाहिये। इनके संघोंके नाम 'गण, ज्ञात भौर शर्ध 'ये हैं। इनके अनेक मन्त्रोंमें वर्णन यहांतक किये हैं। इससे इनके प्रबद्ध संघटनकी कहपना पाठकोंको आ सकती है। इससे यही बोध केना है।

#### वीरोंके आक्रमण

वीरोंकी अनुशासनयुक्त संघव्यवस्था हमने देखी, उनके रथ, बाहुंग, उनकी सेनाकी व्यवस्था हमने देखी। इतनी तैयारी होनेके पश्चात् अब हम इनकी आक्रमणशक्ति कैसी थी यह देखेंगे। इस विषयमें ये मन्त्र देखने योग्य हैं—

आ ये रजांसि तविषीभिरव्यत
प्र व पवासः स्वयतासो अध्रजन् ।
भयन्ते विश्वा भुवनानि हम्यां
चित्रो वो यामः प्रयतास्वृष्टिषु ॥ ऋ० १।१६६।४

(य) जो तुम वीर (ताविषीभिः) अपनी सामर्थ्यांसे (रजांसि आ अन्यत) लोकोंका संरक्षण करते हो (वः एवासः) तुम्हारे वेगके आक्रमण (स्वयतासः) अपने संयमपूर्वक (प्र अध्वजन्) शतुपर वेगसे होते हैं। तब (प्रयतासु ऋष्टिषु) अपने शस्त्रास्त्र संभालकर जो (वः यामः चित्रः) आपका आक्रमण विलक्षणसा होता है उसको देखकर (विश्वा सुवनानि) सब सुवन और (हम्पा) बडे महल भी (भयन्ते) भयभीत होते हैं। ऐसे भयंकर आक्रमण इन वोरोंके होते हैं। इनके ये शतुपर हुए इमले देखकर सबको भय लगता है तथा—

चित्रो वोऽस्तु यामः चित्र ऊती सुदानवः। महतो अ-हि-मानवः। ऋ. ११९७२।१

'हे उत्तम दान देनेवाले मरुद्वीरो ! (अ-हि-भानवः) आपका तेज कम नहीं होता और (वः यामः चित्रः) आपका शत्रुपर होनेवाला आक्रमण बडा विलक्षण भयंकर होता है। ' तथा —

चित्रं यहा मरुतो याम चेकिते। ऋ. २।३४।१०

' आप मरुद्वीरोंका आक्रमण अर्थात् शतुपर दोनेवाला हमला बहुत ही विलक्षण प्रभावशाली होता है। ' शतुपर हनका हमला हुआ तो उसको पलटा देना असंभव होता है। कोई शतु तुम्हारे इस हमलेको सह नहीं सकता। तथा और देखिये—

नि वो यामाय मानुषो दभ्र उग्राय मन्यवे। जिहीत पर्वतो गिरिः ॥ ७ ॥ येषामज्मेषु पृथिवी जुजुर्वा इव विश्पतिः। भिया यामेषु रेजते ॥ ८ ॥ ऋ. १।३०।७-८

'(वः उग्राय मन्यवे यामाय) आपके उग्र कोधले होने-वाले आक्रमणके लिये डरकर (मानुषः) मनुष्य (नि इश्रे) आश्रयमें जाकर रहता है, पर उससे पर्वत और पहाड मी कांपने कगते हैं॥ ७॥ जिनके (यामेषु अज्मेषु) आक्रम-णोंके समय (जुजुर्वान् विश्पतिः) श्लीण निर्वेक राजाके समान पृथिवी भी (भिया रेजते) भयसे कांपती हैं॥ ८॥

इस तरह इन वीरोंके इमले भयंकर होते हैं जिनकी देखकर डरकर सब भयभीत होते हैं, कांपते हैं, जासरा इंडकर वहां जाते हैं, पृथिवी, पहाड मीर पर्वत कांपते हैं, फिर बाकी निर्वल मानव बबरा गये तो उसमें आश्चर्य ही क्या है ? और देखिये—

वः यामेषु भूमिः रेजते । ऋ. टा२०।५

वः यामः गिरिः नियेमे । ऋ. ८।७।५ वः यामाय मानुषा अवीभयन्त । ऋ, १।३९।६

'आपका आक्रमण होनेपर पृथ्वी कांपती है, आपके आक्रमणसे पर्वत भी खब्ध होते हैं। आपके आक्रमणके किये सब मनुष्य भयभीत होते हैं। 'तथा—

दीर्घ पृथु यामभिः प्रच्यावयन्ति । ऋ. १।३७।११ यत् यामं अचिध्वं पर्वताः नि अहासत । ऋ. ८।७।२

' आपके इमलोंसे आप बड़े तथा पुरह विशाल शत्रुको भी हिला देते हैं। आप जब अपना हमला चढाते हैं उस समय पर्वत भी कांपते हैं। '

इस तरह इन वीरोंका आक्रमण शत्रुपर होता है जो प्रखर और विशेष ही प्रभावी होता है। इस निबंधमें निम्न छिखित बातें सिद्ध हो चुकी हैं—

- १ वीरोंकी सेनामें सात सात वीरोंकी एक एक पंकि होती थी। ऐसी सात पंक्तियोंका एक पथक होता था।
- २ ये वीर प्रजाजनोंमेंसे भरती होते थे।
- ३ सात सातकी एक पंक्ति ऐसी सात पंक्तियां, मिलकर ४९ वीर और सात पंक्तियों के दो दो पार्श्वरक्षक मिलकर १४ अर्थात् ये ६३ वीर होते थे।

- ४ ये ६३ वीर मिलकर भनेक कार्य करनेवाले वीरोंका समृह होता था। इसलिये यह पथक खावलंबी होता था।
- ५ विभागशः सेनाकी संख्या पत्ती, गण, पृतना आदि नामोंसे पृथक् पृथक् होती थी।
- ६ इन वीरोंकी गति निष्प्रतिबंध दोती थी।
- ७ इन वीरोंके चार प्रकारके मार्ग थे। झापथ, विषय, झन्तःपथ झीर अनुपथ ये नाम उन मार्गीके थे।
- ८ मरुतोंके रथ अनेक प्रकारके थे, अश्वरथ, हिरन रथ, अश्वरहित रथ, आकाश संचारी रथ, अश्वरणे रथ, आकाशमें विमानोंकी पंक्तियां करके इनका संचार होता था।
- ९ वे रथ, दिनमें, रात्रीमें, अन्धेरेमें संचार कर सकते थे।
- १० इन रथोंकी गति प्रतिबंधरिहत होती थी।
- ११ मरुद्वीर मनुष्य दी थे। इनको देवस्य उनके शुम कर्मीसे शास हुना था।
- १२ मरुद्वीर गृहस्थी होते थे।

MOCOCOCOCO

- १३ इन वीरोंके आक्रमण भयंकर और सबकी भयभीत करनेवाले होते थे।
- ये बातें इस निबंधमें बतायी हैं।



# वेदके व्याख्यान

बेदोंमें नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके लिये एक एक व्याख्यान दिया जा रहा है। ऐसे व्याख्यान २०० से अधिक होंगे और इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध हो जायगा।

मानवी ब्यवहारके दिन्य संदेश वेद दे रहा है, उनको छेनेके छिये मनुष्योंको तैयार रहना चाहिये। वेदके उपदेश आचरणमें छानेसे ही मानवोंका कल्याण होना संभव हैं। इसाछिये ये ब्याख्यान हैं। इस समय तक ये ब्याख्यान प्रकट हुए हैं।

- १ मधुच्छन्दा ऋषिका अञ्चिमें आदर्श पुरुषका दर्शन।
- २ वैदिक अर्थव्यवस्था और स्वामित्वका सिद्धान्त।
- ३ अपना स्वराज्य।
- श्रेष्ठतम कर्म करनेकी शक्ति और सौ वर्षोंकी
   पूर्ण दीर्घायु ।
- ५ व्यक्तिवाद और समाजवाद।
- ६ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
- ७ वैयक्तिक जीवन और राष्ट्रीय उन्नति।
- ८ सप्त ब्याहतियाँ।
- ९ वैदिक राष्ट्रगीत।
- १० वैदिक राष्ट्रशासन।
- ११ वेदांका अध्ययन और अध्यापन।
- १२ वेदका श्रीमङ्गागवतमें दर्शन।
- १३ प्रजापति संस्थाद्वारा राज्यशासन।
- १ श्रेत, हैत, अहैत और एकत्वके सिद्धान्त।
- १५ क्या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या है ?

- १३ ऋषियोंने वेदोंका संरक्षण किस तरह किया?
- १७ वेदके संरक्षण और प्रचारके छिये आपने क्या किया है ?
- १८ देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान।
- १९ जनताका हित करनेका कर्तव्य ।
- २० मानवके दिव्य देहकी सार्थकता।
- २१ ऋषियोंके तपसे राष्ट्रका निर्माण।
- २२ मानवके अन्दरकी श्रेष्ठ शक्ति।
- २३ वेदमें दर्शाये विविध प्रकारके ाज्यशासन।
- २८ ऋषियोंके राज्यशासनका आदर्श।
- २५ वैदिक समयकी राज्यशासन व्यवस्था।
- २६ रक्षकांके राक्षस ।
- २७ अपना मन शिवसंकल्प करनेवाला हो।
- २८ मनका प्रचण्ड बेग।
- २९ वेदकी दैवत संहिता और वैदिक सुभाषि-तोंका विषयवार संग्रह ।
- ३० वैदिक समयकी सेनाव्यवस्था।
- ३१ वैदिक समयके सैन्यकी शिक्षा और रचना।

आगे ज्याख्यान प्रकाशित दोते जांयगे। प्रत्येक ज्याख्यानका सृत्य । ) छः आने रहेगा। प्रत्येकका डा. ज्य. ) दो आना रहेगा। दस ज्याख्यानोंका एक पुस्तक सिजिट्ड लेना हो तो उस सिजिट्ड पुस्तकका सृत्य ५) होगा और डा. ज्य. १॥) होगा।

मंत्री — स्वाध्यायमण्डल भानन्दाश्रम, पारडी जि. स्रत



वैदिक व्याख्यान माला — ३२ वाँ व्याख्यान

# वैदिक देवताओं की व्यवस्था

.

## पं० श्रीवाद दामोद्र सातवलेकर

अध्यक्ष- स्वाध्याय-मण्डल, साहित्यवाचस्पति, गीतालंकार

स्वाध्याय-मण्डल, पारडी (सूरत)

मूल्य छः आने



# वैदिक देवताओंकी व्यवस्था

#### देवताओं की व्यवस्था

वेदमंत्रों में अग्नि, इन्द्र, मरुत्, वरुण आदि अनेक देव-तार्य हैं। ये सब देवताएं परस्पर संपूर्णतया एथक् एथक् हैं अथवा इनका कोई परस्पर संबंध है, जिस संबंध से वे पर-स्पर निगडित हैं, इसका विचार करना है। आग्नि देवताको लेकर इम इसीका विचार करेंगे और देखेंगे कि यह आग्नि देव कहां और किस रूपमें रहता है और इसका अन्यान्य देवताओं के साथ संबंध है वा नहीं, और यदि संबंध है, तो वह किस तरहका संबंध है। इन देवताओं के संबंधमें अथवीं वेटमें ऐसा वर्णन किया है—

यस्य भूमिः प्रमान्तिरिक्षमुते।दरम् । दिवं यश्चके मूर्घानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः॥३१॥ यस्य सूर्यश्चक्षश्चनद्रमाश्च पुनर्णवः।अग्निं यश्चक आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः॥ ३३॥

अथर्व. १०।७

' सूमि जिसके पांव हैं, और अन्ति श्वि पेट हैं, तथां युक्तोकको जिसने अपना मस्तक बनाया उस ज्येष्ठ ब्रह्मको नमस्कार है। '

' सूर्य जिसका नेत्र हैं, पुनः नया नया होनेवाला चन्द्र-मा भी जिसका दूसरा नेत्र हैं तथा आग्निको जिसने अपना मुख बनाया है उस उपेष्ट ब्रह्मको नमस्कार है। ' तथा और देखिये—

'यस्य वातः प्राणापानी चक्षुराङ्गरसोऽ-भवन्। दिशो यश्चके प्रज्ञानीस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः॥ ३४॥ अर्थनं, १०।७।३४

' वायु जिसके प्राण अपान हैं, अंगिरस जिसके चक्क हैं, जिसने दिशाओं को अपने ओज-कान- बनाया उस श्रेष्ठ ब्रह्मके किये मेरा नमस्कार हैं।' इस तरह इन मन्त्रोंने जो कहा है वह यह है। इसकी ऐसी तालिको यनती है.— चौः मर्था ( सिर ) चक्षु (नेत्र) सुर्य: शंगिरसः दिश: कान उदर (पेट) अन्तरिक्षं नेव चन्द्रमाः वायुः प्राण आधिः वाणी ( मुख ) भामः

इस तरह ये नव देवताएं परमात्माके विश्वशारीरके अंग और अवयव हैं, यह इस वर्णनसे स्पष्ट हुआ। ये देवताएं परमात्माके अवयव हैं अतः वे उससे पृथक् नहीं हैं। इस विषयमें और ये मंत्र देखने योग्य हैं—

कस्मादङ्गाद्दी ज्यते अग्निरस्य कस्मादङ्गात्पवते मातरिश्वा । कस्मादङ्गाद्धि मिमीते ऽधि चन्द्रमा मह स्कंभस्य मिमानो अङ्गम् ॥ २ ॥ कस्मिन्नङ्गे तिष्ठति भूमिरस्य कस्मिन्नङ्गे तिष्ठः खन्तरिक्षम् । कस्मिन्नङ्गे तिष्ठत्याहिता द्यौः कस्मिन्नङ्गे तिष्ठत्युत्तरं दिवः ॥ ३ ॥

मथवं. १०।७।२-३

'इसके किस मंगसे आक्षि प्रकाशता है, इसके किस मंगसे वायु बहुता है, इसके किस मंगसे चन्द्रमा कालको मापता है ? बढे माधारस्तंभ परमात्माके मंगको (अपनी गतिसे) मापता है। '

'इसके किस नंगमें भूमि रहती है, इसके किस नंगमें जन्तरिक्ष रहा है, इसके किस नंगमें खुळोक स्थित है नौर खुळोकसे जो उत्परका खु है वह इस परमारमाके किस नंगमें रहा है। 'तथा और देखिये—

यस्मिन्भृमिरन्तरिक्षं द्यौर्यस्मित्रध्याहिता। यत्राग्निश्चन्द्रमाः सूर्यो वातस्तिष्ठन्त्यार्पिताः ॥१२॥ यस्य त्रयस्त्रिशद्देवा अङ्गे सर्वे समाहिताः॥१२॥ अथर्व. १०१७

' जिसमें भूमि अन्तिरक्ष और धौ आश्रय छेकर रहे हैं, जिसमें चन्द्रमा, सूर्य और वायु रहे हैं। जिसके अंगमें सब तैंतीस देव रहे हैं। ' तथा—

यस्य त्रयस्त्रिशदेवा अङ्गे गात्रा विभेजिरे। तान् वै त्रयस्त्रिशदेवानेके ब्रह्मविदो विदुः॥ सर्थर्व० १०।७।२७

'तेंतीस देव जिसके अंगमें गात्ररूप वनकर रहे हैं। इन तेंतीस देवोंको अकेले ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं।'

इस तरह तैंतीस देव परमेश्वरके विश्वरूपी कारीरमें अंग और अवयव बनकर रहे हैं। इस वर्णनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि परमात्माका यह विश्व शरीर है और इस शरीरमें ये तेंतीस देव उसके अपने शरीरके अंग बनकर रहे हैं। ये देव परमात्माके विश्वरूपी शरीरके अंग हैं, गात्र हैं अथवा अवथव हैं। अग्नि उसका मुख है, सूर्य उसका नेत्र है, दिशाएं इसके कान हैं। इस तरह धन्य देव उसके अन्य अवयव हैं। इस रीतिसे अग्निका वर्णन जो वेदमंत्रोंमें है वह परमात्माके मुखका वर्णन है, और किसीके मुखका वर्णन किया तो वह उस पुरुषका ही वर्णन होता है। किसी भी अवयवका वर्णन किया तो उस अवयवी पुरुषका वर्णन होता है। इस कारण आग्निका वर्णन परमात्माके-ज्येष्ठ वसके मुखका वर्णन है, अतएव यह वर्णन परमात्माका ही वर्णन है। इसकिये ' मिम्रे ' का अर्थ ' माग ' या केवल Fire कहना अशुद्ध है। यह तो परमात्माके मुखका वर्णन है, अतः यह वर्णन परमात्माका ही वर्णन है।

इस विषयमें और भी विचार होना चाहिये। ६म परमात्माके अमृतपुत्र हैं। वेदने 'अमृतस्य पुत्राः' (ऋ. १०।१३।१) कहा है और इस तत्त्वको बतानेवाळे मन्त्र भी हैं। देखिये—

- १ प्राणापानौ चक्षः श्रोत्रमक्षितिश्च क्षितिश्च या। व्यानोदानौ वाङ्मनस्ते वा आक्रुतिमावहन् ॥४॥
- २ ये त आसन् दश जाता देवा देवेभ्यः पुरा। पुत्रभयो लोकं दस्वा कस्मिस्ते लोकमासते ॥१०॥

- ३ संसिचो नाम ते दैवा ये संभारान्त्समभरन्। सर्वे संसिच्य मत्ये देवाः पुरुषमाविद्यान्॥१३॥
- अस्थि कृत्वा सिमधं तद्षापो असादयन् ।
   रेतः कृत्वा आज्यं देवाः पुरुषमाविशन् ॥ २९ ॥
- ५ या आपो याश्च देवता या विराद ब्रह्मणा सह। शरीरं ब्रह्म प्राविशन् छरीरेऽघि प्रजापतिः ॥३०॥
- ६ सूर्यश्चक्षुवीतः प्राणं पुरुषस्य विभेजिरे ॥ ३१ ॥
- तसाद्वै विद्वान् पुरुषिनदं ब्रह्मेति मन्यते ।
   सर्वा ह्यस्मिन्देवता गावो गोष्ठ इवासते ॥ ३२ ॥
   अथर्वः ११।८

' प्राण, अपान, चक्षु, श्रोत्र, अविनाश, विनाश, ज्यान, उदान, वाणी, मन इन (दस देवों) ने संकल्पकी इस शरीरमें लाया है '॥ ४॥

'जो ये दस देव देवोंसे उत्पन्न हुए, वे अपने पुत्रोंको स्थान देकर स्वयं वे किस लोक में बैठ रहे हैं ?'॥ १०॥

' इकट्ठे सेंचनेवाले ऐसे शिसद वे देव हैं कि जिन्होंने ये सब संभार तैयार किये हैं। इन्होंने सब मर्त्यको सिंचित करके ये देव इस पुरुषमें शविष्ट हुए हैं '॥ १३॥

' सन्होंने हड्डीकी समिधा बनायी, आठ प्रकारके जलोंको टिकाया। वीर्यका घी बनाकर ये देव पुरुष शारीरमें प्रविष्ट हुए हैं '॥ २९॥

'जो जल थे, जो देवताएं थी, जो विराट् थी वे सब ब्रह्मके साथ इस शरीरमें प्रविष्ट हुए। इस शरीरमें अधिष्ठाता प्रजापति हुआ है !॥ ३०॥

' सूर्य चक्षु हुआ, वायु प्राण हुआ इस तरह देव यहां आकर रहने लगे '।। ३१।।

'इसिलिये ज्ञानी निःसन्देह इस पुरुषको 'यह ब्रह्म है ' ऐसा मानता है। क्योंकि सब देवताएं यहां गौवें गोशाकासें रहनेके समान रहती हैं '॥ ३२॥

इस तरह यह वर्णन मनुष्य शरीरका वेदमें किया है, इसमें निम्न स्थानमें लिखि वातें हैं—

1- प्राण, अपान, नेत्र, कान, ज्यान, उदान, आविनाश व विनाश ये शरीरमें आयें और इनके कारण मनमें संकल्प विकल्प उठने लगे हैं।

२- दस देवोंने अपने दस पुत्रोंको उत्पन्न किया, यहां इस शरीरमें उन दस पुत्रोंको स्थान दिया और वे अपने स्थानमें विराजते रहे। ३ - इस मर्खदेहमें देवोंने जीवनका जरू सींचन किया और पश्चात वे इस शरीरमें आकर रहने लगे।

8- इस पुरुषमेधमें हाड्डियोंकी समिधाएं बनायीं, रेसकी आहुति बनायी और इस यज्ञमें देव इस शरीररूपी यज्ञ शासामें आकर बैठे हैं।

५- जो जल आदि देवताएं हैं, वे सब देव ब्रह्मके साथ शरीरमें प्रविष्ट हुए हैं। शरीरका पालक प्रजापति हुआ है।

६- सूर्य भांख बनकर और वायु प्राण बनकर इस शारीरमें रहने छगे हैं।

७- इसिकिये इस बातको जाननेवाला ज्ञानी इस पुरुषको 'यह ब्रह्म है ' ऐसा मानता है, क्योंकि सब देवताएं, गौबें गोशालामें रहनेके समान यहां रहती हैं।

यदां यद बात सिद्ध हुई कि जिस तरद परमाध्माके विश्वश्चरिय जैसी सब ३३ देवताएं हैं उसी तरद जीवादमाके इस मानवी शरीरमें भी उन सब ३३ देवताओं के अंश हैं। परमादमाके विश्वदेद में प्रत्येक देवता सम्पूर्ण रूपसे है, पर इस मानवदेद में अंशरूपसे है। पूर्व स्थानमें दिये मन्त्रमें ३३ देवताएं अंगों के गात्रों में रदती हैं ऐसा कदा, वैसी दी जीवादमाके इस शरीरमें भी ३३ देवताएं हैं, परन्तु अंश-रूपसे हैं।

यही वर्णन ऐतरेय उपनिषद्में अधिक स्पष्ट रीतिसे कहा गया है--

#### देवोंके अंशावतार

अग्निः वाक् भूत्वा मुखं प्राविशत्। वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्। आदित्यः चक्षुः भूत्वाऽक्षिणी प्राविशत्। दिशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णौ प्राविशन्। ओषधिवनस्पतयो लोमानि भृत्वा त्वचं प्राविशन्।

चन्द्रमा मनो भूत्वा हृद्यं प्राविशत् । मृत्युः अपानो भृत्वा नाभि प्राविशत् । आपो रेतो भूत्वा शिस्नं प्राविशन् ।

ऐतरेय छ. १।२।४

- 9 'अग्नि वाणीं का रूप धारण करकें मुखर्में प्रविष्ट हुआ।'
- २ ' बाबु प्राण बनकर नाकर्मे प्रविष्ठ हुआ। '

- ३ ' सूर्य मांख बनकर आंखोंमें प्रविष्ट हुआ। '
- ४ ' दिशाएं श्रोत्र बनकर कानोंमें वसने लगीं। '
- ५ ' भौषधि वनस्पतियां केश बनकर त्वचामें रहने लगीं।'
- ६ ' चन्द्रमा मन बनकर हृदयमें रहने लगा।'
- ७ ' मृत्यु अपान बनकर नाभीमें रहने लगा। '
- ८ ' जल रेत बनकर शिस्नमें रहने लगा।'

इस तरह अन्यान्य देवताएं अंशरूपसे इस शरीरके अन्यान्य भागोंमें रहने लगीं। अर्थात् यह शरीर देवताओंका मन्दिर है। यहां जो शरीरका वर्णन है वह देवसंबका वर्णन है। इसल्ये कहा है कि—

ये पुरुषे ब्रह्म विदुः ते विदुः परमेष्टिनम्।

'इस मानव बारीरमें जो ब्रह्मको देखते हैं वे परमेष्ठी प्रजापतिको जान सकते हैं। 'क्योंकि इस बारीरमें जैसी क्यवस्था है, वैसी ही विश्वमें व्यवस्था है। तथा जैसी विश्व बारीरमें क्यवस्था है वैसी ही इस बारीरमें क्यवस्था है।

सब बढ़े देव परमात्माके विश्व शारीरमें हैं और उनके अंशरूप देव हुंश्वरके अमृतपुत्रके शारीरमें-मनुष्य शारीरमें-हैं। इन देवोंसे ही यह शारीर बना है। इन देवोंके सिवाय यहां कुछ भी नहीं है। पंचमहाभूत ये पांच देव हैं। ये पंचमहाभूत जैसे विश्व शारीरमें हैं वैसे ही इस मानव शारीर में हैं। दोनोंमें 'बड़े देव और अंशरूप छोटे देव' इतना ही फरक है। बड़े हुए तो भी वे देव ही हैं और अंश हुए तो भी वे देव ही हैं।

यह शरीर पांच मै।तिक है इसका अर्थ ही यह है कि ये पांचों देव एक विशेष व्यवस्थामें यहां निवास कर रहे हैं। यही बात विश्वमें है। बड़े छोटेपनको छोड दिया जाय तो दोनों स्थानोंकी व्यवस्था समान ही है।

परमेश्वर मेरा पिता है और उसका में पुत्र हूं। पिता-पुत्रके शरीरोंकी ज्यवस्था समान ही होनी है। एक बड़ा होता है, और दूसरा छोटा होता है। परंतु पिताके देहमें जैसी ३३ देवताएं होती हैं वैसी ही पुत्रके देहमें होती हैं।

#### पिण्ड और ब्रह्माण्ड

इस न्यवस्थाको बास्त्रीय परिभाषामें पिण्ड-ब्रह्माण्ड न्यव-स्था कहते हैं। मनुष्यका शरीर 'पिण्ड 'है भौर विश्वको 'ब्रह्माण्ड 'कहा जाता है। पिण्ड छोटा है, ब्रह्माण्ड विशाल है। पर जो पिण्डमें दोता है वहीं विस्तृत रूपमें ब्रह्माण्डमें दोता है।

अभि, इन्द्र, सूर्य, चन्द्र आदि देव जैसे इस ब्रह्माण्डमें हैं वैसी ही शीतिसे वे अंशास्त्रमें इस शरीरमें भी हैं।

हमने इस समय ' अग्नि ' देवताको ब्रह्माण्डमें देखा और पिण्डमें वाणीके रूपसे मुखमें हमने देखा। अर्थात् शरीरमें अग्नि मुखमें वाणीके रूपमें है और विश्वमें आग्नि परमेश्वरका मुख है। इस तरह आग्नि केवल 'आग ( Fire ) ' नहीं है, परंतु वाणी ( शब्द ) भी अग्नि ही है।

पिण्ड और ब्रह्माण्डके बीचमें एक और ईश्वरका स्वरूप है वह 'मानव समष्टि' है। इसका वर्णन वेदमें इस तरह किया है—

#### मानव समष्टि

मानव समोध भी पुरुषका एक रूप है। इसका वर्णन ऐसा किया है--

वैश्वानरो महिना विश्वकृष्टिः। इत. १।५९।७ अग्निका नाम 'वैश्वानर 'है और वैश्वानरका नर्थ 'विश्व-कृष्टि 'का अर्थ सर्व मनुष्य है। 'वैश्वानर 'का अर्थ भी सब मनुष्य है। इस विषयमें भाष्यकार ऐसा कि खते हैं—

विश्वकृष्टिः । कृष्टिरिति मनुष्य नाम । विश्वे सर्वे मनुष्याः यस्य स्वभूताः स तथोक्तः ॥ ऋग्वेद शायनमाष्य १।५९।७

वैश्वानरः सर्वनेता । विश्वकृष्टिः विश्वाः सर्वाः कृष्टीः मनुष्यादिकाः प्रजाः ।

ऋग्वेद दयानन्द भाष्य १।५९।७

अधित "वैधानरः, विश्वकृष्टिः " का अर्थ ' सर्व मानव 'है। 'विश्वचर्षणि ' का भी वही अर्थ है। सर्व मानव समाजरूपी यह अपिन है। इसका स्पष्ट भाव इन पदोंका अर्थ देखनेसे माल्डम होता है। परंतु अधिक स्पष्ट करनेके लिये वेदमंत्र ही देखिये—

ब्राह्मणोऽस्य मुखं आसीत् बाह्न् राजन्यः छतः। ऊक्त तदस्य यद् वैश्यः पद्भवां शूद्रो अजायत ॥ ऋ. १।९०।१२; वा. यज्ज. ३१।११

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाह्न राजन्योऽभवत्। मध्यं तदस्य यद् वैदयः पद्भवां सुद्रो अजायत॥ समर्वे. १९१६।६ 'इस पुरुषका मुख बाह्मण है, बाहू क्षात्रिय हुआ है, ऊरु अथवा इसका मध्यभाग वैश्य है और इसके पांच इ.स. हैं।'

चार वर्णोंका यह राष्ट्र पुरुष है। यह भी परमात्माका एक रूप है। विश्वपुरुषमें भाग्नि परमात्माका मुख है, इन्द्र बाहु है, मध्य भन्तरिक्ष है और पांव पृथिवी है। इसकी तालिका ऐसी ननती है—

ब्यक्तिप्रक्षः विश्वपुरुषः राष्ट्रपुरुषः अविनः ब्राह्मणः मुख जात-वेदाः वाणी वक्ता क्षात्रयः हाथ इन्द्रः मध्य, पेट, ऊरू वैश्यः अन्तरिक्ष प्रधिवी ग्रदः

यहां यह स्पष्ट हुआ कि प्रत्येक देवता विश्वपुरुषमें रहती है, राष्ट्रपुरुषमें उसका स्वरूप भिन्न होता है और वही देवता व्यक्तिमें भी होती हैं। हमारा प्रचलित विषय अग्नि देवता है। विश्वमें वह अग्नि है, व्यक्तिमें वह वाणीके रूपमें हैं और राष्ट्रमें वही वक्ता अथवा पंडितके रूपमें हैं। तीन स्थानोंमें अग्निक ये तीन रूप हैं। अग्निक वर्णनमें हम ये रूप देख सकते हैं।

ं ब्राह्मण इसका मुख है, क्षश्रिय बाहू हैं, वैश्य इसका पेट है और शूद इसके पांच हैं। 'यह वर्णन मानव समाज-रूपी जनता जनार्दनका है। यह वेदोंमें वर्णन है। परमे-श्वरका मुख अग्नि है, अग्नि वाणीके रूपसे मानव व्यक्तिमें रहा है और ब्राह्मणमें वही वाणी प्रवचन सामर्थ्य रूपसे रहती है। ये तीनों अग्निके रूप तीनों स्थानोंमें रहते हैं।

## अधिदैवत, अधिभूत, अध्यात्म

ब्यक्तिके अन्दरका जो वर्णन दोता है इसको ' अध्यातम ' कहते हैं देखिये-

तदेतत् चतुष्पाद् ब्रह्म वाक् पादः, प्राणः पादः, चक्षुः पादः, श्रोत्रं पादः इत्यध्यात्मम् ॥

छां. उ. ३।१८।२

नथाध्यातमं य एवायं मुख्यः प्राणः।

छां. इ. १।५।३

मनो ब्रह्मेत्युपासीतेत्यध्यातमम् । छां. उ. ३।१८।१ यश्चायमध्यातमं शारीरस्तेजीमयः। यश्चायमध्यातमं रैतसः तेजोमयः।
यश्चायमध्यातमं बाङ्मयः तेजोमयः।
यश्चायमध्यातमं प्राणस्तेजोमयः।
यश्चायमध्यातमं चाखुषः।
यश्चायमध्यातमं श्रीत्रः।
यश्चायमध्यातमं श्रीत्रः।
यश्चायमध्यातमं गानसः।
यश्चायमध्यातमं ह्याकाशः।
यश्चायमध्यातमं ह्याकाशः।
यश्चायमध्यातमं मानुषः। वृद्धः उ. २१५११-१२

ये उपनिषद्भवन देखने के प्रतीत होता है कि शरीरमें रहनेवाळे वाणी, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, रेत, शब्द, मन, हृद्य, अर्थात् मनुष्य शरीरके अन्दर दीखनेवाळी अवयवीं में रहने बाळी शिक्तयां अध्यात्म श्वाक्तयां हैं। शरीरके अन्दर आत्मा, बुद्धि, मन, इन्द्रियां, प्राण आदि शक्तियां अध्यात्म कह- काती हैं।

प्रस्तुत विचार हमः अग्विक। कर रहे हैं। यह आग्वि अध्यासमें वाणी या शब्द है। अग्विका आध्यात्मिक स्वरूप वक्तृत्व है।

अग्निका आधिरैवत स्वरूप अग्नि, तेज, आदि तेजो-गोळ हैं। अधिरैवतका रूप देखिये—

> अथाधिदैवतं य पवासौ तपति । अथाधिदैवतं आकाशो ब्रह्म

> > छांदोग्य १।३।१; १।१८।१

अधिदैवत पक्षमें सूर्य, आकाश ये देवता आधिदैवतामें आती हैं। अग्नि, विद्युत, सूर्य, नक्षत्र, वायु, चन्द्रमा यह अधिदैवत है।

> अथाधिदैवतं अग्निः पादे। वायुः पाद आदित्यः पादः दिशः पादः इत्यधिदैवतं।

> > छां. उ. ३।१८।२

श्रामि, वायु, श्रादित्य, दिशा इत्यादि देवताएं श्राधिदै-वतमें श्राती हैं। यदांतक शध्यात्मसे व्यक्तिके शरीरकी शक्तियोंका बोध हुआ और श्राधिदैवतसे विश्वव्यापक श्रीम श्रादि शक्तियोंका बोध हुआ। श्राधिभूतसे प्राणीयोंका बोध होता है।

यः सर्वेषु तिष्ठन् सर्वेभ्यो भूतेभ्यो अन्तरो मं सर्नाणि भूतानि न निदुः यस्य सर्वाणि भूतानि दारीरं ... इत्याधिभृतम् । बृहः उ. ३।७।१५ 'सब प्राणी जिसका शरीर है वह मधिभृत है।' मर्थात् बाह्मण, क्षत्रिय, वैरय, शूद्र मिळ इर जो होता है वह मधि-भूत है। इसीको हम 'जनता जनाईन' कह रहे हैं। अर्थात् प्रत्येक देवताके इन तीन क्षेत्रोंमें तीन स्वरूप होते हैं—

अध्यातम क्षेत्रमें अशिका स्वरूप शब्द है। अधिमूत ,, ,, ,, वक्ता है। अधिदेवत ,, ,, आग है।

अभिके ये स्वरूप ध्यानमें धारण करनेसे ही अभिके मंत्रोंका ठीक ठीक ज्ञान हो सकता है। देवल आग या Fire इतना ही इसका अर्थ लेनेसे अभिका संपूर्ण स्वरूप ज्ञात नहीं हो सकेगा। वैदिक कल्पना संपूर्ण रीतिसे ध्यानमें आ गई तो ही वेदमंत्रोंका अर्थ साकल्यके समझमें आ सकता है।

यहां इसने केवल अग्निके रूप तीनों क्षेत्रों में कैसे हैं यह देख लिया। इतनेसे ही कार्य नहीं हो सकता। अग्नि, इन्द्र, मरुत् आदि देवतानों के रूप तीनों क्षेत्रों में कैसे हैं यह भी समझना खादिये। यहां हम संक्षेपसे यह बताते हैं—

| अधिभूत             | <b>अध्यारम</b>                                                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| राष्ट्र            | च्यक्ति                                                                                                |
| ज्ञानी             | वाणी, वक्तृत्व                                                                                         |
| सेनापति            | बाहुबक                                                                                                 |
| सैनिक              | त्राण                                                                                                  |
| चिकित्सक           | <b>थातो</b> च्छ्वास                                                                                    |
| <b>आरोग्यरक्षक</b> | नाविकास्थानमें                                                                                         |
|                    | रहनेवाले प्राण                                                                                         |
| सोमरसनिष्पादक      | <b>उ</b> ःसाह                                                                                          |
| कारीगर             | कोश्वलय                                                                                                |
| ज्ञानी             | ज्ञान                                                                                                  |
| पुरुषः (समाज)      | पुरुषः (व्यक्ति)                                                                                       |
|                    | राष्ट्र<br>ज्ञानी<br>सेनापति<br>सेनिक<br>चिकित्सक<br>कारोग्यरक्षक<br>सोमरसनिष्पादक<br>कारीगर<br>ज्ञानी |

इस तरह अन्यान्य देवताओं के विषयमें जानना चाहिये। इस विषयमें सब विद्वानों को उचित है कि वे देवताओं के मंत्र देखकर देवताके तीनों क्षेत्रों में जो रूप हैं उनकी खोज करें। चारों वेदों, सब बाह्मणों और आरण्यकों में ३३ देवता-आंके तीनों क्षेत्रों के रूप क्या हैं वे स्पष्टतया किसी भी स्थानपर दिये नहीं हैं। बेदमंत्रों में आठ दस देवताओं के स्थान दिये हैं, वे भी पूर्णतया नहीं, आरण्यकों और उपनि-पदों में दस वारह देवताओं के स्थान निर्देश हैं, श्रीमद्भाग-वतमें १५११६ देवताओं के स्थान निर्देश हैं। पर किसी भी स्थानपर ३३ देवताओं के स्थान निर्देश नहीं हैं। पर देवता ३३ हैं और वे तीन स्थानों में ग्यारह ग्यारह हैं ऐसा यजु-वेंटमें कहा है—

त्रया देवा एकादश त्रयत्रिंशः सुराधसः।

वा० यज २०।११

ये देवासो दिन्येकादश स्थ पृथिन्यामेकादश स्थ। अप्सु क्षितो महिनैकादश स्थ ते देवासो यश्वमिमं जुपध्वम्॥ वा॰ यज्ञ. ७१९९

' देव ३३ हैं और वे भूस्थानमें ११, अन्तरिक्ष स्थानमें ११ और द्युस्थानमें ११ मिलकर तैंतीस हैं। ' इनमें भी एक देव अधिष्ठाता है और दस देव उनके सहकारी हैं। इस तरह यह व्यवस्था है।

ये जो तैतीस देव हैं, वे ऐसे ही व्यक्तिके शरीरमें हैं और राष्ट्रशरीरमें भी हैं और वहां भी ग्यारह ग्यारहके तीन विभाग हैं। इस विषयकी खोज होनी है। पर पूर्वोक्त तीनों स्थानेंपर ये देवगण हैं इसमें संदेह नहीं है।



विराद्-राष्ट्र-व्यक्ति-वीर्यविन्दु

इस चित्रसे स्पष्ट दिखाई देगा कि विराट् पुरुषका अंश राष्ट्र पुरुष है अर्थात् विश्वपुरुषमें यह राष्ट्रपुरुष शामील है। तथा राष्ट्रपुरुषका अंश व्यक्तिपुरुष है और व्यक्ति राष्ट्रपुरुषमें शामील है। इसी तरह व्यक्तिका सार उसका वीर्य बिन्दु है। वीर्य बिन्दु में पुरुषकी सब शक्तियां संकु चित रूपमें रहती हैं। इसी वीर्य बिंदु से अन्दरकी सब शक्तियां विकसित होकर पुनः पुरुष बनता है।

इसीको ' वृक्ष-बीज ' न्याय कहते हैं। वृक्षसे बीज भौर बीजसे वृक्ष यह क्रम अनादिकाळले चळता आया है। बीजमें संपूर्ण वृक्ष संकुचित रूपमें समाया है, उसी बीजसे पुन: उन सुप्त शक्तियोंका विकास दोकर वैसा ही वृक्ष बनता है।

ऐसा ही वीर्य विन्दु विकसित होकर मनुष्य बनता है। एक वीर्य बिंदुमें सब शक्तियां रहती हैं। ऐसा ही मनुष्य शरीर यह ईश्वरके विश्वशरीरका एक बिंदु-सार विन्दु-हैं। इसीलिये विश्वकी सब देवताएं इसमें अंशरू परे रहती हैं। परमेश्वरके विश्वदेहमें आग्नि, वायु, सूर्य, आदि प्रत्यक्ष हैं और इस मानवदेहमें अंशरू परे वे सब देव रहते हैं। विश्वरूपका महान् स्वरूप और मानवदेहका अणुष्यरूप विचारमें न लिया जाय, तो दोनों स्थानोंको देवताएं एक ही हैं। इसिलिये वेदके मंत्रों में अखण्ड आश्वि लिया है, इसमें विश्वरूपका मही आ गया, व्यक्तिकर्मों रहनेवाला आग्नि भी आ गया।

वेदमंत्रकी दृष्टिले दोनों आग्नि ही हैं, परंतु हमारे दृष्टिबिंदुसे जो उनके रूपमें भासमान अन्तर है वह पूर्वस्थानमें बताया ही है।

यहांतक तस्व प्रतिपादनकी दृष्टिसे वर्णन किया, इसमें देवताओं के अर्थके क्षेत्रकी व्याति कैसी है, यह स्पष्ट हुआ है। इस कारण जो अग्नि देवताको केवल 'आग या-Fire' मानते हैं वे मंत्रके रहस्य अर्थका प्रहण नहीं कर सकते। इसिल्ये देवताको संपूर्ण रूपसे ध्यानमें धारण करना चाहिये और मंत्रका अर्थ देखना चाहिये। तथा तीनों क्षेत्रोंमें उस अर्थको घटाकर उस अर्थका भाव समझना चाहिये।

## अभिके गुणोंका द्रीन

' अप्ति ' यह पद ' अप्तिदेवता ' का बोधक है । इसका अर्थ कौकिक भाषामें आग या Fire ऐसा समझा जाता है। मान लीजिये कि वडी अंधेरी रात्र है, इस समय मार्ग दीखता नहीं, कहां परथर हैं, गढे हैं, कहां विषेठे जानवर हैं, कहां भय है इसका ज्ञान नहीं हो सकता; क्योंकि अंधेरेने सब घेरा है। कुछ भी दीखता नहीं। ऐसी अवस्थामें छकडी जलाकर अग्नि किया तो सब दीखने छगता है। मार्ग कीनसा है, वह कैसा है, अग्निके प्रकाशसे सब दीखने छगता है। इस तरह अग्नि मार्गदर्शक है, मार्ग दिखाकर आगे जानेका सुन्दर मार्ग दिखाता है, अग्नि अप्रभागमें चलाता है, हसालेये इसका मूळ नाम 'अप्र-णी' है। अप्रणीका छोटा रूप 'अग्नि 'हुआ है।

निरुक्तकार यास्काचार्य कहते हैं कि " आग्निः कस्मात् अग्रणीभेवति । " (निरुक्त ) इस आगको आग्नि क्यों कहते हैं क्योंकि वह 'अग्र-णी ' है, आगे मार्गदर्शन करके आगे ले जाता है। अग्रतक चलाता है।

' अग्-र णी ' पदसे 'र ' कारका लोप होकर ' आझि ' पद बना है। आगे चलानेवाला इस अर्थका यह पद है। अग्रभागतक संभालकर यह ले चलता है, मार्ग दर्शाकर आगे चलाता है। अन्ततक सहायता करता है। अतएव यह अग्रणी है।

राष्ट्रमें 'अप्रणी ' ही राष्ट्रके लोगोंको आगे चलाता है, इस कारण वह अभिकी ही विभृति है। वक्ता भी अप्रणी है क्योंकि वह अपने वक्तृत्वसे जनताको मार्गदर्शन करता है। अभि मुख है और मुख वक्तृत्व करके अनुयायियोंको मार्गदर्शन करता है। इसके उपदेशानुसार चलकर अनु-यायी लोग जहां पहुंचना है, वहां पहुंच जाते हैं। यह अभिके साथ अप्रणीका संबंध देखने योग्य है।

जो अन्धेरमें अग्नि कार्य करता है वहीं उपदेशक अपने प्रवचनसे करता है और राष्ट्र नेता वहीं उपदेश करके अपने अनुयायियोंको इष्ट स्थानपर पहुंचाता है। इन तीनों स्थानोंमें अग्निका संचालन समान ही है। यहीं 'अग्निः' के अन्दरका रहस्यार्थ है। यह अर्थ बतानेके लिये 'अग्निः कस्मात् अग्रणीः भवति 'ऐसा यास्कने कहा है। तीनों स्थानोंमें तीन प्रकारका मार्गदर्शन है, तीनों क्षेत्रोंमें तीन प्रकारका अग्नान है, अतः तीनों प्रकारका मार्गदर्शन आव- इसक है। अग्निका अर्थ केवल 'आग या Fire' लेनेसे यह गृद अर्थ मालूम नहीं हो सकता। इसलिये वेदका अर्थ इन तीनों क्षेत्रोंमें देखनेका अध्ययन करना आवश्यक है।

मेरा यह कहना नहीं है कि वेदके प्रत्येक पद, वाक्य भीर मंत्रके तीन या अधिक अर्थ होते हैं, परंतु जहां होते हैं, वे हमारे अज्ञानके कारण हमसे दूर रहें, यह उचित्नहीं है। इस कारण हमें इस आर्थ पद्धतिका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये और इस पद्धतिसे विचार करनेका अवलंबन करना चाहिये।

#### अपां न-पात्

अब और एक उदाहरण देखिये। ' अपां न-पात् ' यह पद देखिये। सायणने इसका दो प्रकारसे साव दिया है—

१ अपां न पातियता।

२ अझ्य ओषधय ओषधिभ्याऽग्निः।

अथित् (१) जलोंको न गिरानेवाला, अपि जलकी भांप बनाता है और उनको ऊपर ले जाकर मेघमंडल में रखता है। जलोंको न गिरानेका अपिका यह गुण है। इस-लिये मेघ बनते हैं। सब भूमंडल पर जो जल है उसको ऊपर ले जाकर मेघमंडल में रखनेका अपिका कार्य प्रत्यक्ष दीखनेवाला है। (१) दूसरा अर्थ भी 'जलोंका नक्षा, पौत्र अपि है।' जलसे वृक्षरूप पुत्र उत्पन्न होते हैं और वृक्षोंसे अपि उत्पन्न होता है। इस तरह जलके पुत्रका पुत्र अर्थात् नक्षा या पौत्र अपि है। सायन इतने अर्थ देता है।

'अपां न-पात्' जलोंको नीचे न गिरानेवाला, जलोंको ऊपर ले जाकर ऊपर रखनेवाला यह इस पदका अर्थ प्रत्यक्ष दीखनेवाला है। यह तो अभिदेवत क्षेत्रका अर्थात् देवताओं के क्षेत्रका अर्थ हुआ।

दैवत क्षेत्रमें जो जल या ' णाप्' तस्त्र है वही व्यक्तिके शरीरमें वीर्य होकर रहा है। इस विषयमें एतरेय उपनिषद्में कहा है " आपो रेतो भूत्वा शिस्त्रं प्राविशन्।" 'जल रेत ( वीर्य ) बनकर शिस्त्रमें प्रविष्ट हुआ है। ' जो बाह्यविश्वमें आप तस्त्र है वही शरीरमें वीर्य है। ' इसल्ये इस सर्थको लेकर 'अपां न-पात्' का सर्थ शरीरमें क्या होता है वह देखते हैं। ' वीर्यको न गिरानेवाला, झस्राचर्य पालन करके ऊर्ध्वरेता बननेवाला। '

इस तरह 'अपां न-पात् 'का अर्थ ठीक ' ऊर्ध्व-रेता 'है। जलोंको ऊपर खींचनेवाला, वही वीर्यको ऊपर माकर्षित करनेवाला है। योगशाख्यमें ऊर्ध्वरेता बननेकी जो बिधि है वह ऊर्ध्व भाकर्षण विधि ही कहलाती है। प्राणा- याममें रेचक करनेके समय मनसे वीर्यस्थानकी नसनाडि-योंका ऊर्ध्व भागकी कोर श्राकर्षण करना होता है। इस रीतिसे प्राणायाम तथा इस तरहका ऊर्ध्व आकर्षणका अभ्यास करनेसे मनुष्य ऊर्ध्वरेता बनसा है।

'अपां न-पात्' का 'वीर्यको न गिराना' उध्वं आकर्षण करके उपर खींचना यह अर्थ अध्यारमक्षेत्रमें अर्थात् व्यक्तिके कारीरके क्षेत्रमें होता है। यह अर्थ इस पदका होता है यह सरय है। यदि 'जल वीर्य बनकर कारीरके मध्यमें रहा है 'यह ऐतरेय उपनिषद्का कथन सस्य है और यदि अर्थवेदद मंत्रका कथन 'रेतका घी बनाकर सब देव कारी-रमें प्रविष्ट हुए हैं 'यह कथन सस्य है, तो इस अपां-न-पात् का यह अर्थ सरल है इसमें संदेह नहीं है। कारीरमें अक्षि उपणताके रूपमें है, जाठर अरिन अन्नका पाचन करता है। इस तरह अनेक स्थानोंमें अरिनके अनेक रूप हैं। यदि इम इन अरिनयोंको अपने अधीन करके रखेंगे तो प्राणायामादि यौगिक साधनोंसे वीर्यका अधःपतन न होकर उपने स्थानमें आकर्षण होकर साधक उध्वेरता बन सकता है और इससे सौ सवासी वर्षोतक साधक स्वस्थ, नीरोग, कार्यक्षम और प्रभावकाली रह सकता है।

योगशास्त्रमें अनेक साधन इस सिद्धिके छिये लिखे हैं। और इनको करनेवाले भी अनेक लोग आज हैं। 'अपां न-पात् 'का अर्थ तरुणोंको जीवन व्यवहार आनन्दमय और नेजस्वी बनानेमें सहायक होगा और लाभदायक भी होगा इसमें संदेह नहीं है।

#### ३३ देव शरीरमें हैं

पूर्व स्थानमें दिये अथवंवेदके मंत्रमें कहा है कि 'रेतः इत्या आज्ये देयाः पुरुषं आविद्यान् ' धीर्व विन्दुमें सब देवताओं के अंश रहते हैं और उस वीर्य विन्दुके विक-मित होकर शारीर बननेसे उस शारीमें ३३ देवताओं के अंश विकस्तित होते हैं।

ये ३३ देवतानों के शरीरमें स्थान जानने चाहिये। सिरसे लेकर गुदातक पृष्ठवंशमें ३३ मांस ग्रंथियां हैं। गुदासे प्रथमकी ७।८ सख्त हड्डी जैसी बनी हैं, पर उसके ऊपरके ग्रंथी अच्छी अवस्थामें हैं। योगके चक्र नामसे पे प्रसिद्ध, मुखाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, सूर्य, अनाहृत, विद्युद्धि, काजा, सहस्रार ये काठ चक्र इस समय भी योगी छोग ध्यानभारणाके किये उपयोगमें टाते हैं। वेदमें कहा है---

अष्टाचका नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । अस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गे ज्योतिषावृतः । तस्मिन् हिरण्यये कोशे ज्यरे त्रिप्रतिष्ठिते । तस्मिन् यद्यक्षमात्मन्वत् तहै ब्रह्मविदो विदुः ॥ अथवं १०।२।३१-३२

'देवोंकी पुरी अयोध्या आठ चकोंवाली और नी द्वारोंवाली हैं, उसमें सुन-हरी कोश हृद्यकमल हैं जो तेजसे घिरा हुआ स्वर्ग ही है। इस तीन आरोंवाले और तीन आघारवाले सुनहरी को-शमें जो आस्मवान् यक्ष-पूज्य देव है, उसको नि:संदेह ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं।'

इस मंत्रमें आठ चकों भौर नौ द्वारोंवाली ब्रह्म-नगरी अयोध्या नामसे



अप्रचंका नगरी

देवोंकी नगरीका वर्णन है। आठ चक उत्तर बताये हैं कौर दो बांख, दो कान, दो नाक, मुख, शिक्ष और गुदा ये नी द्वार हैं। द्वारावती— या द्वारका यही नगरी है। यहां ३३ देव रहते हैं इसालिये इसको 'देवानां पूः' देवोंकी नगरी कहा है। देवताएं इसमें रहती हैं। ३३ देवताएं विधान्तगैत देवताओं के अंश यहां रहते हैं। ये देवताओं के अंश विवृति द्वारते अन्दर प्रवेश करते हैं और मसकमेंसे मस्तिष्क द्वारा प्रष्वंशमें आकर यथाकम निवास करते हैं।

योगशास्त्रमें यद्यपि आठ ग्रंथियोंका वर्णन है और उत्रकें मंत्रमें भी आठ चकोंका वर्णन है, परंतु पृष्ठवंशमें ३३ चक हैं। पृष्ठवंशके तीन भाग हैं ऐसी कल्पना कीजिये। प्रति- विभागमें ग्यारह, ग्यारह देवताएं हैं। इस
तरह १३ देवताएं शरीरमें कार्य करती हैं।
पृष्ठवंशमें रहकर शरीरके अपने अपने विभागमें इनका कार्य होता रहता है। वेदमें
तथा योगग्रंथोंमें इनको चक्र कहा है। इस
प्रत्येक चक्रमें अनेक मजातंतु आये हैं और
इनके द्वारा शरीरभर ये चक्र कार्य करते
हैं। यदि किसी ग्रंथीपर असाधारण दवाव
आ जाय तो वह प्रंथी कार्य नहीं करती
और उस भागको लक्ष्वा हुआ ऐसा कहा

#### इन्द्र-ग्रंथी

मसाकमें 'इन्द्र प्रंथी' है। इसकी अंग्रेजीमें 'पीनियल ग्ल्यांड 'कहते हैं। इसका वर्णन 'सा इन्द्रयोनिः' ऐसा \_ डपनिपदोंमें किया है। इससे जीवनरसका साव होता है। योगसाधनमें इसपर मनः- संयम करनेसे जीवनरसका जो साव होता है, उसको अधिक प्रमाणमें प्राप्त करनेसे मनुष्य दीधं जीवन प्राप्त कर सकता है। ऐसा फल लिखा है और वह सत्य है।

सूर्यंचकमें मनका संयम करनेसे वहां जामती होती हैं जिससे पाचन शक्ति बढती है, अनाहत चक्रपर संयम करनेसे हृदयकी शक्ति बढती है। इस तरह इन चक्रोंपर खंयम करनेसे इनमें शक्तिकी उत्तेजना होती हैं जिससे साधकको छ।म होते हैं।

जो ३६ शक्तियां बाहरके विश्वमें हैं, उनके दी अंश शरी रमें पूर्वोक्त स्थानोंमें रहे हैं। इनको 'पिता कौर पुत्र 'कहा है। विश्वके बड़े देव पिता हैं और शरीरके अन्दर रहनेवाले उनके पुत्र हैं, उनके अंश हैं।

इन अंशोंपर अर्थात् जहां जो अंश पृष्ठवंशमें रहता है उसमें उस देवतांशपर मन एकाग्र करनेसे उस देवता ग्रंथीमें बाह्य देवताकी शक्तिका संचार होता है और उस ग्रंथीकी शक्ति बढती है।

जिस तरद प्राणायामसे वायुकी ज्ञाकि प्राप्त होकर प्राणका बढ बढता जाता है, सूर्वपर टकटकी थोडी भोडी फरनेसे

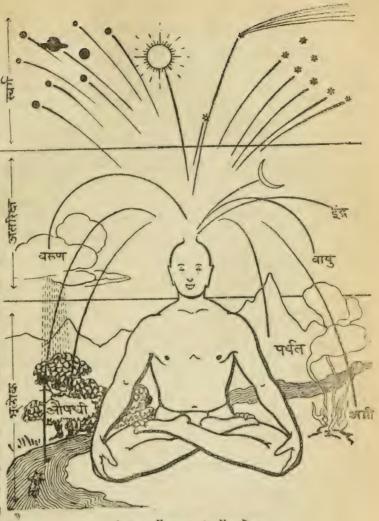

देवताओंका शरीरमें प्रवेश

नेत्र शक्ति बढती है। इसी तरह सन्यान्य शरीरके केन्द्रोंकी शक्तियां भी बढायी जा सकती हैं। उन उन चक्रोंमें मनः संयम तथा वहांकी देवताका स्मरण या ध्यान करनेसे बहांकी शक्ति बढती है। यह शास्त्र काल्पनिक नहीं है। प्रस्थक्ष प्रयोगसे यह साक्षात् प्रस्थक्ष होनेवाला ज्ञान है।

इस कारण शरीरमें जो ३३ देवताएं हैं, उनका संबंध बाहेरकी ३३ देवताओं के साथ है, यह प्रत्यक्ष देखा जाता है। अस, जल, वायु, भ्रमिके संबंध तो हरएक जान सकता है। इसी तरह अन्यान्य देवताओं के संबंध भी भनुभव किये जा सकते हैं।

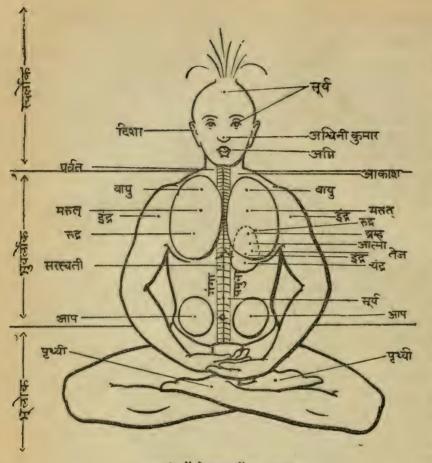

शरीरमें देवताओं का स्थान

अतः यह १३ देवताओंका शरीरमें निवास और उनके पितारूपी बाह्यदेवोंका उनसे संबंध यह कोई ख्याली कल्पना नहीं है। ध्यानधारणासे यह परस्पर संबंध प्रत्यक्ष होने-वाला है और इस ज्ञानसे मनुष्य अपनी स्वास्थ्य बल तथा दीर्घायु भी प्राप्त कर सकता है।

यदि यह ध्यानमें आगया तो अधिभूत क्षेत्रमें भी ये ही देवताएं हैं, यह ध्यानमें आना असंभव नहीं है। जो व्यक्तिमें है, वही समुदायमें है, क्योंकि व्यक्तियोंका ही समुदाय बनता है।

इसिक्ये (१) ज्ञानप्रधान समुद्राय, (२) बक्र या शार्यवीर्य प्रधान समुद्राय, (३) क्वांषिकमें या क्रयंविकय करनेवाका समु-दाय और (४) कर्मप्रधान समुद्राय ऐसे जो जनसंघके चार वर्ग साने गयेई, वे प्रत्येक समुद्र्यमें वे गुण हैं, इसक्रिये गुणप्रधान मलुष्योंके संघ होना स्वाभा-विकही है। और प्रत्येक संघमें उस उस देवता विशेषकी शक्ति विशेष प्रमाणसे विक-सित हुई होती है। इस कारण वहां उस देवताकी विभृति है ऐसा माना गया है वह योग्य ही है।

करतु । इस तरह व्यक्तिमें, समाज या राष्ट्रमें तथा विश्वमें ये देवताएं हैं, क्षतः उनका क्षास्त्रित्व वहां देखना योग्य है और मंत्रोंके वर्णन उन स्थानों में घटाकर देखना मी योग्य है। यह ज्ञान क्षाज हमें अप-रिचित्तवा लगता होगा, अथवा खींचा तानीका मी दोखता होगा, परंतु हमारे क्षज्ञानके कारण ही यह ऐसा बना है। इस कारण हमें मननपूर्वक यह ज्ञान प्राप्त करनेका यस्न करना चाहिये।

यहांतक तस्वज्ञानकी दृष्टिसे

विचार हुआ। अब हम मन्त्रोंके अभ्यास इस दृष्टिसे कैसे करने चाहिये, इसका विचार करेंगे। प्रथम कुछ विशेष मंत्र देखिये—

पहिला मानव अग्नि

त्वां अग्ने प्रथमं आयुं आयवे।
देवा अग्नण्यम् नहुषस्य विश्वपतिम् ॥ स. १।११।११
'हे अग्ने! (त्वां प्रथमं आयुं) तुझ पहिके मानवको
(आयवे) मनुष्यभात्रके लिये (नहुषस्य विश्वपति)
मानवी प्रजाके पालन करनेके लिये (देवाः अकृण्यन्)
देवेंने बनाया। 'पाहिला मनुष्य जो जन्मा वह आग्नि ही
था। इसी विषयमें और भी देखिये—

त्वं असे प्रथमो अंगिरा ऋषि "अभवः।

SE. -112 919

'हे अग्ने ! तू पहिला अंगिरा ऋषि हुआ था। 'तथा-त्वं अग्ने प्रथमो अंगिरस्तमः कविः। ऋ श३११२ 'हे अग्ने ! तू अंगिरसोमें पहिला कवि हुआ है।'

पहिला मानव, पहिला आंगिरा ऋषि यह अग्नि था। यह एक कल्पना वेदमंत्रों में हैं। यह यहां प्रथम देखने योग्य है। तथा और—

अग्निं घोषु प्रथमम्। ऋ, ८।७१।१२ 'बुद्धियों में पहिला आग्नि' यह आग्नि आस्मा ही है। इसीके संबंध में अब यह मन्त्र देखिये —

त्वं हारे प्रथमो मनोता। ऋ ६।१।१
'हे अरने। तुपाईला मनोता हैं 'अर्थात् जिसका मन
असमें जोतवीत हुआ है ऐसा है। यह आस्माप्ति ही है
आस्माके आधारसे ही मन रहता है। तथा—

अयं होता प्रथमः पश्यतमं। इदं ज्योतिः अमृतं मत्येषु॥ ऋ. ६।९।४ 'यह पहिळा होता है, इसको देखो। यह मत्यों में अगर ज्योति है। ' मर्ल्य शरीरमें अमर ज्योति आत्मा ही है।

> घीषु प्रथमं अग्नि। ऋ. ८१७१। १२ त्वं ह्यग्ने प्रथमो मनोता। ऋ. ६१९। १ इदं ज्योतिः अमृतं मर्त्येषु ॥ ६१९। ४

इन तीन मंत्रोंमें जो वर्णन है वह अमर आस्माका ही वर्णन स्पष्ट है। अभिको ही ब्रह्म या परमास्मा वेदमें माना है। देखिये—

तदेवाग्निः तदादित्यः तद्वायुः तदु चन्द्रमाः । तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म ता आपः स प्रजापातिः ॥ दा. यज्ञ. ३२।१

'वद ब्रह्म ही भाग्न है, वह ब्रह्म ही यह भादित्य है, वही ब्रह्म वायु है, वही ब्रह्म चन्द्रमा है, वह ब्रह्म ही जुक है, वह ब्रह्म ही ज्ञान है, वह ब्रह्म ही जुक है, वह प्रमा-त्मा ही प्रजापति है। '

इस तरह वेदने स्पष्ट कहा है कि आमि, सूर्य, वायु, चन्द्रमा, जरु आदि सब देव बद्धा ही हैं। अर्थात् बद्धा ही इन रूपोंमें हमारे सामने और हमारे चारों वाज्में है। यह विश्वरूप बद्धाका, परमात्माका ही रूप है। गीतामें, उपनि-षदोंमें, वेदोंमें जो विश्वरूप कहा है वह यही रूप है। यही विश्वरूप परमाश्माका, परब्रह्मका सब रूप है। उपनिषदों में कहा है कि —

सर्वे खलु इदं ब्रह्म । छां॰ डप॰ ३।५४।१ 'नि:संदेद यह सब ब्रह्म है ।' वेदमंत्रमें भी यही कहा है—

इन्द्रो मायाभिः पुरुक्तप ईयते । ऋग्वेद ६।४७।१८ 'इन्द्र अपनी अनन्त शांकियोंसे बहुक्त बना है। ' इन्द्रने अपनी शक्तियोंसे अग्नि, जल, वायु, सूर्य, चन्द्र आदि अनन्तरूप धारण किये हैं। यह सब वर्णन आग्नि,

हुन्द्रन सपना शाक्तयास आग्न, जल, वायु, सूय, चन्द्र स्नाद्रि सनन्तरूप धारण किये हैं। यह सब वर्णन स्निन्न, वायु शादि देवताओं हो ब्रह्मका रूप कहता है। इसी तरह ध्यक्ति, राष्ट्र, विश्व भी परब्रह्मके ही रूप हैं। इसीमें प्रकृतिका जढ भाव, आरमाका चेतनरूप, आरमाका अंशरूपी जीवभाव, और परमास्माका ब्रह्मभाव समाविष्ट हुआ है।

त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत् । श्वेत॰ ड॰

' प्रकृति, जीव और परमाध्मा जिस समय इकट्टे मिछते हैं, उस मीछनको ब्रह्म कहते हैं। ' और यह मीछन ही सदा शाश्चत है।

इससे स्पष्ट होता है कि अग्नि ब्रह्म है देवल आग Fire ही नहीं है। युरोपीयन जिल समय Fire बोलते हैं उस समय उनके सामने केवल आग ही आती है, परंतु वैदिक ऋषि जिस समय 'अग्नि' कहते हैं, उस समय उनके सामने वह परब्रह्म परमात्माका रूप होता है और इस रूपमें व्यक्तिमें वक्तृत्व, राष्ट्रमें ज्ञानी और विश्वमें तैजल पदार्थ तथा जीवारमा आदि तैजल तस्त्रका विश्वरूप आता है। यह हिएका बिंदु ही विभिन्न है। इसिलये वैदिक शब्द जिस समय युरोपीयन देखते हैं उस समय उनके सामने स्थूल वस्तु खड़ी होती है, परंतु वे ही पद वैदिक परंपरासे देखनेवालेके सामने आते हैं, उस समय 'वे ही पद अद्मुल दिव्य भाव दिखानेवाले प्रतीत होते हैं। 'इसके कुछ उदा- हरण यहां दिखाते हैं।

अग्निमंत्रोंको देखकर युरोपीयन कहते हैं कि 'आर्य लोग आगकी पूजा करते थे।' उनको अग्निपदमें आगके विना दूसरा कुछ भी दीखता नहीं है। परंतु वेदका कहना इस विषयमें स्पष्ट है—

इन्द्रं मित्रं वहणं अप्ति आहुः अथो दिन्यः स सुपर्णो गहत्मान्। एकं सत् विवा बहुधा बदानित अग्निं यमं मातारिश्वानं आहुः ॥ ऋ. १।१६४।४६

' एक ही सत् वस्तु है, ज्ञानी कोग उसी एक सद्धस्तुका सनेक प्रकारोंसे वर्णन करते हैं। वे उसी एक सत्य वस्तुको - उसी एक सत्य वस्तुको निक्षा नित्र स्वात् वहने हैं। ' अर्थात् वेदमें जो अप्ति, वायु, इन्द्र, आदि देव हैं वे मुख्यतः उस एक सद्धस्तु-न्रद्ध-के ही नाम हैं और इन नामोंसे उसी एक सद्धस्तुका वर्णन होता है। यह एक मुख्य विषय है। युरोपीयनोंकी दृष्टिमें और ऋषियोंकी दृष्टिमें यह फरक है यह सबसे प्रथम ध्यानमें रखना चादिये।

हम अब अग्निके जो विशेषण आयं हैं, जो पद आग्निका वर्णन यहां इन मंत्रोंमें कर रहे हैं, उनको देखेंगे और वे आगमें साथ होते हैं, या उनसे कुछ और भी बोध मिलता है इसका विचार करेंगे।

अयां न-पात्— व्यक्तिमें इसका क्यं रेतको न गिराने-वाला, जीवनको न गिरानेवाला, ब्रह्मच्यं पालनका अनुष्टान करनेवाला। अग्निके विषयमें इसका अर्थ जलोंको न गिराने-वाला, अर्थात् जलोंको जवर द्वी जवर मेघमण्डलमें धारण करनेवाला है। यदां जवर उठानेवाला, गिरावट न करने-वाला यद्द अर्थ है जो बोधवद है। राष्ट्रके विषयमें इसीका अर्थ ' श्रव्यवसामवकी शक्ति ( सदः ), सामर्थ्य ( कोजः ), सुख, क्षात्रवल, यश, अज, तेज, वीर्य, जीवन, कर्म आदिसें गिरावट न करनेवाला। राष्ट्रमें ये गुण बढने द्वी साहिये। निघण्डमें ( १११२ ) ये अर्थ दिये हैं।

१ सहसः सूनवे अग्नये नन्यसीं तन्यसीं वाचः धीर्ति मिति प्रभरे — बक्को प्रसननेवाले, अग्नणीके लिये मैं नवीन बक्कवर्धक वाणीकी धारणावती मितिको-बुद्धिको-विशेष रीतिसे भर देता हूं।

यहां 'सहसः सूनुः' पद् महत्त्वका है। 'बलका पुत्र' ऐसा इसका सरल अर्थ है। 'सहः 'का अर्थ 'बल, पातुका पराभव करनेकी शक्ति, शतुका लाकमण होनेपर अपने स्थानपर स्थिर रहनेका सामर्थ्य'। जीर 'सूनु' का अर्थ 'पुत्र' है, इसका धार्त्वथ 'प्रसव करनेवाला, ऐसार्थ बढानेवाला है। 'सु प्रसव—ऐसार्यथोः 'यह धातु इसमें है। अर्थात्

'बलका प्रसच करनेवाला और बलका ऐश्वर्य बढानेवाला <sup>3</sup> या इसका भारतथी हुआ।

जो क्षत्रणी अपने अनुवायियोंका सामध्ये बढाता है और उनका ऐश्वर्य उत्कर्ष युक्त करता है वह प्रशंना करने योग्य है। ऐसे क्षप्रणीके लिये हम नवीन सामर्थको बढानेवाला, धारणा शक्ति बढानेवाला स्त्रोत्र गाते हैं।

यहां नवीन रचना करना और सामध्यं वढानेवाकी रचना करना ऐसा कहा है। जो केख किखते हैं उनको छित्त हैं कि वे अपनी केखन रचनामें नवीनता रखें और सामध्यं बढानेवाळी वह रचना हो। सामध्यं घटानेवाळी, और किसी दूसरेसे की हुई न हो। अपनी बुद्धिसे, अपने मननसे नयी की हुई अपनी रचना हो और जो उस का अपना नान कर उसका सामध्यं अससे वढे ऐसी रचना हो।

वेदमंत्रमें जो वर्णन भाता है वह इस तरह अपने जीव-नमें ढालना चाहिये।

२ अपां-न-पात् ऋत्वियः प्रियः होता वसुभिः सह पृथिव्यां न्यसोदत्— जीवनको न गिरानेवाला, ऋतुके अनुसार कर्म करनेवाला, प्रिय, ज्ञानीयोंको बुलाने-वाला वसुभोंके साथ पृथिवीपर बैठे।

'वसु'का अर्थ 'वसानेवाला, पृथ्वीपरका निवास सुखमय करनेवाला 'है। इस भूमिपरका मानवाँका निवास जिनसे सुखमय हो सकता है वे वसु हैं। ये वसु आठ हैं। इनके साथ वह नेता यहां रहे।

'ऋत्वियः' ऋतुके अनुकृत आचरण करनेवाछा, वसंत, ग्रीष्म ये जैसे ऋतु हैं वैसे ही बाल्य, कौमार, तारुण्य, बृद्धत, जरा ये भी भनुष्यके जीवनमें ऋतु हैं। इन ऋतु-भौमें जैसा आचरण करना चाहिये वैसा आचरण जो करता है वह 'ऋत्वियः' कहळाता है।

' होता ' उसको कहते हैं कि जो ' भाह्वाता ' अर्थात् दिव्यजनोंको बुलाता भौर भपने साथ रखता है। सदा भपने साथ दिव्यजनोंको रखनेवाला। जिसके साथ सदा दिव्यजन रहते हैं।

'ऋतुके अनुसार आचरण करनेवाला, विबुधोंको अपने साथ रखनेवाला अत एव सबको प्रिय नेता अनेक धनोंको साथ रखकर यहां रहे।'कैसा उत्तम उपदेशपर यह अर्थ हैं। न यो वराय मरुतां इव स्वनः सेनेव सृष्टा दिव्या यथाशनिः। अश्चित्रभैस्तिगितैरत्ति भर्वति योधो न शबून त्स वनान्यत्ति ॥ ऋ. १।१४३।५

'(यः वराय न) जो निवारण करनेके छिये अशक्य हैं जैसा (मरुतां खनः) वायुओं का शब्द, (सृष्टा सेना ह्व) शत्रुपर मेजी सेना, (यथा दिन्या अशनिः) जैसी आका-शकी बिजली। (योधः शत्रुन् न) योदा जैसा शत्रुआं का नाश करता है (स वनानि ऋञ्जते) वह अपन वनों को जलावा है, खाता है। (आग्नः विगितैः अपि भवंति) अग्नि वीक्षण दांतों से शत्रुको खाता है और शत्रुका नाश करता है '॥ ५॥

इस मंत्रमें 'भातुके द्वारा निवारण करनेके लिये अभावय' ऐसे सामध्यका वर्णन है और इसके किये आदर्श ये यताये हैं-

१ मरुतां स्वनः — झंझावातका प्रचंड शब्द ऐसा है कि जिसको रोकना अशक्य है।

१ सृष्टा स्नेना इव — शतुपर दमला करनेके लिये सुसल्य दोकर जानेवाली सेना रोकनेके लिये अशक्य दोती है। अपने राष्ट्रकी सेना ऐसी चादिये।

३ यथा दिट्या अश्वानिः— जैसी आकाशको विज की रोकी नहीं जा सकती।

8 योधः शत्रुन् न— जैसा बोद्धा शत्रुकोंका नावा करता है उस समय रोका नहीं जा सकता ।

इसी तरह (५) अग्निः वनानि ऋशते— करिन वनोंको जलाता है, अग्निः तिगितैः अत्ति भवंति— करिन अपने तीक्ष्ण दांतोंसे वनोंको खाता है और उनका नाश करता है।

इसमें 'सृष्टा सेना इव' तथा 'योघः श्राश्रून् न' ये दो बाक्य राष्ट्रकी सैन्यन्यवस्था कैसी होनी चाहिये इसका उपदेश दे रहे हैं। जैसी आकाशकी विध्य जिस पर गिरती हैं, उसका नाश करती है, वैसी हमारी सेना होनी चाहिये। जिसपर हमला करे वह शात्रु पूर्णत्या विनष्ट हो जाय। जो उदाहरण दिये हैं उनसे भी यही सिद्ध होता होता है। 'आमि' का अर्थ 'अप्रणी' है और वह अपने अनुसासियों को ऐसा तैयार करे यह भाव इस मंत्रमें हैं। अक्षि और ककडीका शतुरव है। दोनों एक स्थानपर भेमसे तथा मित्रभावसे नहीं रह सकते। दोनों एक स्थानपर आ गये तो अपि लकडीको स्वा ही जायगा। इसलिये यह वर्णन शत्रुके साथ कैसा बर्जात करना चाहिये यह बतानेके लिये बढा उपदेश दे रहा है। अप्रिका जैसा बर्जात ककडीके साथ होता है, वैसा हमारा बर्जाव शत्रुके साथ होना चाहिये। इतना वीर्य, पौरुष और सामर्थ्व अपने वीरों में रहना चाहिये।

अप्रयुच्छन् न प्रयुच्छाद्भिरश्ने शिवेभिनः पायुभिः पाहि शग्मैः। अद्ब्धेभिरद्यपितेभिरिष्टे ऽनिमिषद्भिः परि पाहि नो जाः॥ ऋ. १११४६७ १ अप्रयुच्छन् अप्रयुच्छद्भिः शिवेभिः शग्मैः

पायुभिः नः पाहि— स्वयं प्रमाद न करता हुआ त् प्रमादरहित, कल्याणकारक, सुखकारी, संरक्षणके साधनोंसे हमारा संरक्षण कर। राष्ट्रीय संरक्षण करनेके साधन उत्तमसे उत्तम चाहिये, उनमें प्रमाद नहीं होने चाहिये, उन साधनोंमें न्यूनता नहीं रहनी चाहिये। तथा उन साधनोंको - उन शखाखोंके बर्धनेवाले वीर भी प्रमाद न करने- वाले होने चाहिये। तभी उत्तम संरक्षण हो सकता है।

२ अद्ब्धिभिः अद्दिपतिभिः अनिमिषद्भिः नः जार परिपादि— न दबनेवाले, न पराभूत होनेवाले और आल-स्य न करनेवाले साधनोंसे हमारे पुत्रपीत्रोंका संरक्षण कर। यहां भी राष्ट्रका संरक्षण करनेवाले वीर कैसे चाहिये और संरक्षणके साधन कैसे चाहिये इसका उत्तम वर्णन है। न वीर शत्रुके दबावके नीचे दबॅं, न शत्रुसे पराभूत हों और आल-स्यमें समय भी न्यतीत न करें। यह राष्ट्रसंरक्षणका आदर्श इस मंत्रमें स्पष्ट शब्दोंमें कहा है।

कात्रु लकहियों के समान है और हमारे राष्ट्रके वीर भारिनके समान हैं। इतना समझनेसे सब भाव समझमें आ जायगा। भारिनके वर्णनमें ऐसे गृह भर्थ मरे हैं। भारिनका वर्णन देवल भागका वर्णन करनेके लिये ही नहीं है, परंतु मानवोंको श्रेष्ठ बननेके लिये जिन गुणोंकी आवश्यकता है उन गुणोंको इस तरह अग्निके वर्णनमें बताया है।

सखायस्वा वतृमहे देवं मर्तास ऊतये। अपां न-पातं सुमगं सुदीदितिं सुमत्तिंमनेहसम्॥ अत. ३।९।१ '(सखायः मर्तासः) एक कार्यमें छने मनुष्य हम सब (अयां न पातं) जीवनको अधःपातित न करनेवाले (सुभगं सुदीदितिं) उत्तम भाग्यवान् और उत्तम तेजस्वी (सुप्रतृतिं अनेहसं) उत्तम तारक और निष्पाप (स्वादेवं) तुझ देवको (अतये वनुमहे) हमारे रक्षणके लिये हम स्वीका रते हैं।'

अपने रक्षण करनेके लिये जिसको नियुक्त करना है उसमें अधापतित जीवन न हो, तेजिस्तिता हो, तारण करनेका सामध्ये हो, उसमें पाप न हो। ऐसे संरक्षकको अपनी सुर-क्षाके लिये नियुक्त किया जावे। कितना महत्त्वपूर्ण यह उपदेश है। जिसका जीवन अधापतित हो, जो दीन हो, निस्तेज हो, जिसमें तारण करनेका सामध्ये न हो, जो पापी हो, ऐसे नीचको अगर संरक्षणके कार्यमें नियुक्त किया जाय तो वही मारक सिद्ध होगा। इस दृष्टिसे यह मंत्र कितना उत्तम बोध दे रहा है, देखिये। इस मंत्रका यह उपदेश सरछ है और इसमें खींचातानी करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। अग्निके गुण ऐसी शैलीसे वर्णन किये हैं कि उससे अग्निका भी वर्णन होता है और साथ साथ राष्ट्रके रक्षकों को उपदेश मिलता है।

अरण्योनिंहितो जातवेदा गर्भ इव सुधितो गार्भणीषु । दिवे दिवे ईड्यो जागृवद्भिर्हावि-ष्मद्भि मनुष्येभिरग्निः।। ऋ ३।२९।२

(गर्भिणीषु सुधित: गर्भ इव) गर्भ धारण करनेवाली स्थिपोंमें जैसा गर्भ उत्तम रीतिसे धारण किया होता है, उस मकार (जातवेदाः अरण्योः निहितः) जातवेद अग्नि दो अरणियोंमें रहता है। यह अग्नि (जागृवद्भिः हविष्मद्भिः मनुष्येभिः) जाम्रत रहनेवाले अन्न पास रखनेवाले मनुष्योंको (दिवे दिवे ईड्यः) प्रतिदिन स्तुति करने योग्य है।

यहां प्रथम गर्भिणीयों में सुन्यवस्थित रहे गर्भके समान जरणियों में अग्नि रहा है ऐसा कहा है। दो अरणियां स्त्री और पुरुषकी प्रतीक हैं और उनका पुत्र अग्नि है। दो अर्श्वाण्यां ककडीकी होती हैं, उनसे अति तेजस्वी और शौर्य, वीर्य और तेज संपन्न अग्निरूपी पुत्र होता है। इस तरह माता और पिताकी यह महत्वाकांक्षा हो कि हमारा पुत्र भी ऐसा तेजस्वी, वीर्यवान्, प्रकाशमान और शतुको जीतने-वाला हो। मातापिताके सन्मुख यह आदर्श यहां रखा है।

लकडियां - दोनों अरिणयां - निस्तेज होती हैं, प्रकाशरहित होती हैं, परंतु वे तेजस्वी और वीर्यवान परम प्रजनीय पुत्रको उत्पन्न करती हैं। स्त्रीपुरुष इस तरह गर्भका पालन करें और ऐसे उत्तम पुत्रको उत्पन्न करें। यह कितन। उत्तम अपदेश हैं?

जागृबद्भिः हविष्मद्भिः मनुष्येभिः अशिः दिवे दिवे ईड्यः — जागृत रहकर अन्न पास रखनेवाले मनुष्योने यह अग्नि-यह पुन्न-प्रतिदिन अन्नके साथ प्रशंसा करने योग्य है। मातापिता प्रतिदिन पुन्नकी सेवा, ग्रुश्र्वा करनेके लिये जागृत रहें, प्रतिदिन योग्य अन्न उसे अर्पण करें और उस पुन्नको योग्य अन्न देकर उसको बढावें। यहां 'ईड' धातु है। यह प्रशंसार्थक है वैसा यह अन्नवाचक भी है। इडा, इरा, इला ये पद अन्नवाचक हैं। इस कारण ' अगिन ईडे' का अर्थ अग्निको में खानेके लिये देता हूं और प्रशंसा भी करता हूं।

पुत्रके लिये माता और पिता योग्य अन्न दें और उसकी प्रशंसा भी करें। प्रतिदिन उसकी सेवा भी योग्य अन्न सम-पण करके करें। यहां अग्निके वर्णनसे पुत्रके उत्तम पालन करनेका उपदेश है।

यहां श्रिका नाम 'जातवेदाः 'है। जिससे वेद प्रकट हुए बह जातवेदा है। उत्तम ज्ञानी यह इसका अर्थ है। पुत्रको जातवेदा बनाना चाहिये। जितना अधिक ज्ञान उसको प्राप्त हो उतना उत्तम प्रबंध कर उसको उत्तम ज्ञानी बनाना चाहिये।

मन्थता नरः कविमद्वयन्तं प्रचेतसममृतं सुप्र-तीकम्। यशस्य केतुं प्रथमं पुरस्ताद्धिं नरो जनयता सुशेवम् ॥ ५॥ ऋ. ३।२९।५

'हे (नरः नरः ) नेता लोगो ! (किं ) ज्ञानी (अद्व-यन्तं ) अनन्यभाव धारण करनेवाले (प्रचेतसं ) विशेष चिन्तन करनेवाले (अमृतं ) अमर, सदा उत्साही (सु प्रतीकं ) उत्तम सुन्दर (यज्ञस्य केतुं ) यज्ञके लिये ध्वज जैसे (सु-सेवं अग्निं ) उत्तम सेवा करने योग्य अग्निको-तेजस्वी पुत्रको-(मन्थत जनयत ) मन्थनसे उत्पन्न करो।'

मातापिताको यह उत्तम उपदेश है कि वे ऐसा यस्न करें कि अपना पुत्र ज्ञानी, अनन्यभाव धारण करनेवाला, सुविचारी, मननशील, सदा उत्साही, जो कदाचित् भी मरियलसा नहीं होगा, उत्तम सुन्दर रमणीय, शुभकर्म करनेवाला, उत्तम सेवा करनेवाला भथवा उत्तम सेवा करने योग्य तेजस्वी बने। ये गुण पुत्रमें हों ऐसा यहनं करना मातापिताका कर्तक्य है।

### यज्ञभूमिमें आँग्र

यहां यज्ञभूमिके विषयमें थोडाला कहना आवश्यक है।
यज्ञभूमिका चित्र पञ्चकोश तथा अपने शरीरके आधारपर
आधारित है। यहां जाठर अधि है, प्रजनागिन है। उत्तरवेदी यह मस्तक है। यज्ञमंडपका चित्र और शरीरकी
तुछना यहां करने योग्य है। शरीरमें आत्मा, बुद्धि आदि
जहां है वह वैसी ही संकेतरूपसे यज्ञशालामें अग्नियां हैं।
आह्वनीय अग्नि जाठर अग्नि है। शरीरमें, अध्यात्ममें जो
गुप्त शितसे अन्दर ही अन्दर चल रहा है, वह बाहर बतानेके
लिये यज्ञशालाका नकशा रचा है। और जिस समय यञ्च
बंद हुए दस समय देवताके मंदिर उसी यज्ञशालाके स्थान
पर रचे गये हैं।

मुख्य अग्निके स्थानपर यहां देवताकी मूर्ति रखी, अग्निके स्थानपर यीका दीप आया, और दवन सामग्रीका सुगंध बतानेके लिये अगरुकी बत्ती आगयी। यज्ञमें घीकी आहुतियां देते हैं वहां वीके दीपमें घी जलने लगा और सुगंधित सामग्रीके स्थानपर अगरवत्ती जलने लगी। इस तरह देवता मंदिर यज्ञशालाका प्रतीक ही है।

यह यज्ञाला शरीरान्तर्गत भारमा, बुद्धि आदिका कार्य बतानेके लिये थी, वहीं कार्य बतानेके लिये देवता मंदिरमें आरमाके स्थान पर देवतामूर्ति रखी, हवनका कार्य गृतदीप और अगरु बत्तीने किया। इस तरह यह बोजना शरीर और आरमाका स्वरूप बतानेके लिये थी। पर अब वह विपरीत बन गयी है यह हमारा दोष है।

अर्थात् यज्ञ भी आस्माका कार्य बतानेके लिये था। इस-लिये इसको ' यज्ञस्य केतुः ' कहा है। केतु स्वक होता है। केतु देखकर केतुके स्थानपर क्या हो रहा है इसकी स्वना मिलती है। आस्मा इस शरीरसें शतसांवस्सरीक यज्ञ संम



करनेके लिये आया है। इस यज्ञमें विज्ञ करनेवा है राक्षस धारों और बैठे हैं। इन राक्षसों को हुर करके इसने यह गतसांवरसरीक यज्ञ करना है। जारीरका जीवन आस्मासे प्वित होता है। यह जीवित है या नहीं है यह दूरसे ही पता लगता है। कुत्ता या गीधको दूरसे ही पता लगता है कि यह प्राणी जीवित है वा येत है। यह केतु कुत्ते और गीधको दूरसे ही दीखता है। इस कारण जीवित प्राणीके पास वे आने नहीं, परंतु प्रेतपर वे स्वयं विना हर आक्रमण करते हैं। इससे इस शतसांवरसरीक यज्ञका यह केतु कैसा है यह ध्यानमें आ सकता है।

तनृनपादुच्यते गर्भ आसुरो नराशंसो भवति यद्विजायते। मातरिश्वा यद्भिमीत मातरि वातस्य सर्गो अभवत्सरीमणि ॥ ऋ- ३।२९।११

'यह अग्नि (गर्भः) गर्भमें आता है तब (आसुरः)
प्राणको चळानेवाळा होनेके कारण (तनू-न-पात उच्यते)
शरीरोंको न गिरानेवाळा कहा जाता है। (यत् विजायते)
जब यह जन्मता है तब यह (नराशंसः) मानवोंद्वारा
प्रशंसा करने योग्य (भवति) होता है। (यत्) जब यह
(मातिर अमिमीत) माताके छत्रमें था तबतक उसको
(मातिर-धा) माताके अन्दर श्वास छेनेवाळा कहा आता
था। (सरीमाणि) जब यह हळचळ करता है उस समयमें
(वातस्य सगैः अभवत्) वायुका सर्ग होता है। प्राणकी
गति अधिक होती है। '

यदांके कई शब्द महस्तके हैं। पहिला 'तनू-न-पात्' श्रशेरोंको न गिरानेवाला यह है। यह आत्मा शरीरोंको गिराता नहीं। शरीरोंको धारण करता है। यह शरीरमें रहकर शरीरोंको धारण करता है। यह शरीरमें न रहा तो शरीर गिरते हैं, मरते हैं।

' मात्रि-श्वा ' यह पद भी महत्त्वका भाव बताता है। माताके अन्दर गर्भ अवस्थामें जबतक यह रहता है तबतक वहां माताके पेटमें ही श्वासोच्छ्वास करता है।

जब (सरीमणि) यह बाहिर आकर हजवल करने लगता है तब (वातस्य सर्गः) प्राण वायुकी हलवल गुरू (अभवत्) होती है। इसके पश्चाद (तर-आशंसः भवति) लोग इसकी प्रशंसा करने लगते हैं, क्यों कि यह बिद्वान होता है, अच्छे कमें करने लगता है। इसके कमों को देखकर सब लोग इसकी प्रशंसा करते हैं।

इस तरह भनेक बोध भारतके वर्णनसे मिळते हैं। अस्ति अराणियोंके भन्दर गर्भ रूगसे रहता है तो उस समय 'वह उकडोंके शरीरको धारण करता है, इस कारण उसको 'तन् न-पात् 'कहते हैं। जब यह प्रकट होता है तब सब भोरसे प्रकाशित होता है। तब सब ऋत्विज उसकी स्तुति करते हैं इसिकिये उसको नराशंस कहते हैं। इस तरह ये पद अस्ति पर उगते हैं और मनुष्यपर भी उगते हैं।

इस तरह भग्नि मंत्रोंका मनन होना चाहिये। जिससे वैदिक ज्ञान जीवित भीर जागृत है ऐसा प्रतीत होगा।



# वेदके ध्यारुयान

वेदों में नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके लिये एक एक न्याख्यान दिया जा रहा है। ऐसे न्याख्यान २०० से अधिक होंगे और इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध हो जायगा।

मानवी ब्यवहारके दिब्य संदेश वेद दे रहा है, उनको छेनेके छिये मनुष्योंको तैयार रहना चाहिये। वेदके उपदेश आचरणमें छानेसे ही मानवोंका कल्याण होना संभव है। इसछिये ये ब्याख्यान हैं। इस समय तक ये ब्याख्यान प्रकट हुए हैं।

- १ मधुच्छन्दा ऋषिका आग्निमं आदर्श पुरुपका | दर्शन।
- २ वैदिक अर्थव्यवस्था और स्वामित्वका सिद्धान्त।
- ३ अपना स्वराज्य।
- श्रेष्ठतम कर्म करनेकी शाक्ति और सौ वर्षोंकी पूर्ण दीर्घायु ।
- ५ व्यक्तिवाद और समाजवाद ।
- ६ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
- ७ वैयक्तिक जीवन और राष्ट्रीय उन्नति।
- ८ सत व्याहतियाँ।
- ९ वैदिक राष्ट्रगीत।
- १० वैदिक राष्ट्रशासन।
- ११ वेदोंका अध्ययन और अध्यापन।
- १२ वेदका श्रीमङ्गागवतमें दर्शन।
- ११ प्रजापात रास्थाद्वारा राज्यशासन।
- १३ चैत, द्वैत, अद्वैत और एकत्वक सिद्धान्त ।
- १५ क्या यह संपूर्ण विश्व मिध्या है ?

- १६ ऋषियोंने वेदोंका संरक्षण किस तरह किया?
- १७ वेदके संरक्षण और प्रचारके लिये आपने क्या किया है ?
- १८ देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान।
- १९ जनताका हित करनेका कर्तव्यः
- २० मानवके दिव्य देहकी सार्थकता।
- २१ ऋषियोंके तपसे राष्ट्रका निर्माण।
- २२ मानवके अन्दरकी श्रेष्ठ शक्ति।
- २३ वेदमें दर्शाये विविध प्रकारके ाज्यशासन।
- २४ ऋषियोंके राज्यशासनका आदर्श।
- २५ वैदिक समयकी राज्यशासन व्यवस्था।
- ५६ रक्षकोंके राक्षस।
- २७ अपना मन शिवसंकरप करनेवाला हो।
- २८ मनका प्रचण्ड वेग।
- २९ वेदकी दैवत संहिता और वैदिक सुभाषि-तोंका विषयवार संग्रह ।
- ३० वैदिक समयकी सेनाव्यवस्था।
- ३१ वैदिक समयके सैन्यकी शिक्षा और रचना ।
- ३२ वैदिक देवताओंकी व्यवस्था।

आगे ब्याख्यान प्रकाशित होते जांयगे। प्रत्येक ब्याख्यानका मृत्य । १) छः आने रहेगा। प्रत्येकका डा. ब्य. १) दो लाना रहेगा। दस व्याख्यानोंका एक पुस्तक सजित् हैं लेना हो तो उस सजित् पुस्तकका मृत्य ५) होगा और डा. व्य. १॥) होगा।

मंत्री — खाध्यायमण्डल भानन्दाश्रम, पारडी जि. स्रुत

वैदिक व्याख्यान माला — ३३ वाँ व्याख्यान

# वेदमं

# नगरोंकी ओर वनोंकी संरक्षण-व्यवस्था

लेखक

अध्यक्ष- स्वीध्यायी में डेली साहित्यवाचे स्पति, गीतालंकार

स्वाध्यायमण्डल, पारडी (सूरत)

मूल्य छः आने

# स्वाध्यायमण्डलके प्रकाशन

|        | वद ' मानवधर्मके आदि और पवित्र ग्रंथ हैं। हरएक आर्य                          | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य                                                                 |  |  |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| धर्मी  | को अपने संप्रहमें इन पवित्र प्रंथोंको अवस्य रखना चाहिये।                    | ( अधीत ऋग्वेदमें अपि हुए ऋषियों के दर्शन।)                                           |  |  |  |
|        | वेदोंकी संहिताएं                                                            | । से १८ ऋषीयोंका दर्शन (एक जिल्द्रमें) १६) २)                                        |  |  |  |
| Î<br>Î |                                                                             | ( पृथक् पृथक् ऋषिदशैन )                                                              |  |  |  |
| \$ 0   | मूल्य डा.ब्य.<br>अस्येट संहिता १०) २)                                       | १ मधुच्छन्दा ऋषिका दर्शन 1) ।)                                                       |  |  |  |
| 3      |                                                                             | १ मेघातिथ ,, ,, २) ।                                                                 |  |  |  |
| 3      | यजुर्वेद (वाजसनेषि) संहिता ३ ॥)<br>सामवेद ४) १)                             | ३ शुनःशेष ऋषिका दर्शन १) ।)                                                          |  |  |  |
| 8      | अथर्ववेद (समाप्त होनेसे पुनः छप रहा है।)                                    | ्र विशासकता १) ।)                                                                    |  |  |  |
| ષ      | यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता ६) १)                                             | ५ क्राप्त ,, ,, २)                                                                   |  |  |  |
| Ę      | यजुर्वेद काण्व संहिता ४) ॥)                                                 | E 37-70                                                                              |  |  |  |
| 9      | यजुर्वेद मैत्रायणी संहिता ६) भा                                             | ७ नोघा ,, ,, 1) ।)                                                                   |  |  |  |
| 6      | यजुर्वेद काठक संहिता ६) १।)                                                 | ( ) ()                                                                               |  |  |  |
| 9      | यजुर्वेद सर्वातुक्रम स्त्रम् १॥) ॥)                                         | 2) 15                                                                                |  |  |  |
| ₹0     | यजुर्वेद वा॰ सं॰ पादसुची १॥) ॥)                                             | १० द्वत्स ,, ,, २) ।=)                                                               |  |  |  |
| १२     | यजुर्वेदोय मैत्रायणीयमारण्यकम् ॥) =)                                        |                                                                                      |  |  |  |
| 95     | ऋग्वेद मंत्रसूची २) ॥)                                                      |                                                                                      |  |  |  |
|        | दैवत-संहिता                                                                 | १३ हिरण्यमर्भ ,, ,, ॥) =)                                                            |  |  |  |
| 13     | अग्नि देवता मंत्रसंबह ४) १)                                                 | () ()                                                                                |  |  |  |
| 5      | इंद्र देवता मंत्रसंप्रह ३) ॥)                                               | , , , ,                                                                              |  |  |  |
| 3      | सोम देवता मंत्रसंप्रह २) ॥)                                                 | (5)                                                                                  |  |  |  |
| 8      | उषा देवता (अर्थ तथा स्पष्टीकरणके साथ) ३) १)                                 | १० विकासकार्ष                                                                        |  |  |  |
| 4      | पवमान स्कम् (मूल मात्र) ॥) =)                                               | 34 179                                                                               |  |  |  |
| 5      | दैवत संहिता भाग २ [ छप रही है ] ६) १)                                       | 30 -                                                                                 |  |  |  |
| 9      | दैवत संहिता भाग ३ ६) १)                                                     | 12 41/10                                                                             |  |  |  |
| N. C.  | ये सब प्रंथ मूल मात्र हैं।                                                  | य नुर्वेदका सुर्वोधभाष्य                                                             |  |  |  |
| 14     | अग्नि देवता— [ सुंबई विश्वविद्यालयने बी. ए.                                 |                                                                                      |  |  |  |
| 1      | ऑनर्सके लिये नियत किये मंत्रीका अर्थ तथा<br>स्पष्टीकरणके साथ संग्रह ] ॥) =) | अध्याय ३०— मनुष्योंकी सच्ची उन्नतिहा सच्चा साधन<br>२) ≡)                             |  |  |  |
| A B    | सामवेद ( काधुन शाखीयः )                                                     | 10 (110                                                                              |  |  |  |
|        | •                                                                           |                                                                                      |  |  |  |
| 1      | म्रामेगेय (वेय, प्रकृति )                                                   | अध्याय ३६ — सञ्जी शांतिका सञ्जा उपाय १॥) =)<br>अध्याय ४० — आत्मज्ञान-ईशोपनिपद २) ।=) |  |  |  |
| 1      | गानात्मकः-आरण्यक गानात्मकः<br>प्रथमः तथा द्वितीयो भागः ६) १)                |                                                                                      |  |  |  |
| 1 5    | अथववद्का हुमाव माण्य                                                        |                                                                                      |  |  |  |
| 1      | (ऋग्वेदके तथा सामवेदके मंत्रपाठोंके साथ                                     | (१ सं १८ काण्ड तान । जल्दाम )                                                        |  |  |  |
| -      | ( अध्यद्क तथा सामय्क मनपाठाक साप<br>६७२ से ११५२ गानपर्यंत )                 | १ से ५ काण्ड ८ १ २)                                                                  |  |  |  |
| 3      | अहगान— (दशरात्र पर्व ) ॥) =)                                                | ) असे १० काण्ड ८) २)                                                                 |  |  |  |
|        | (केवल गानमात्र ६७२ स १०१६)                                                  | ११ से १८ काण्ड १०) 11                                                                |  |  |  |
|        | मन्त्री— स्वाध्याय मण्डल, पोस्ट- 'स्वाध्याय मण्डल (पारडी '[ जि. सुरत ]      |                                                                                      |  |  |  |
| i      |                                                                             | 10年10年12年12年12年12年12年12年12年12年12年12年12年12年12年                                        |  |  |  |

# वेदमें नगरोंकी और वनोंकी संरक्षण-व्यवस्था

नगरोंका संरक्षण उत्तम रीतिसे हुआ तो नागरिकोंको आरामसे रहनेका आनन्द प्राप्त हो सकता है। पर यदि नगरोंपर शत्रुके सतत आक्रमण होते रहे, तो नागरिकोंको रातदिन दुःखके सिवाय दूसरा कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। इस कारण वेदमें नागरिक संरक्षणके विषयमें कौनसे आदेश हैं और उनको पालन करनेसे नगरोंका संरक्षण किस तरह हो सकता है, इसका विचार इस स्थानपर करना है।।

#### नगरोंका स्वरूप

नगरोंका स्वरूप उनके नामोंसे ही प्रकट हो सकता है। १ ग्रामः- जाजकल जिसको 'गांव ' कहते हैं, वही यह ग्राम है। जनेक ग्रामस्थजनोंका जहां निवास होता है, पर जिसको नगर या पुर नहीं कह सकते, जो आकारमें छोटा है, जिसमें साधारण जनता बसती है, वह ग्राम (गांव) है।

२ नगरं, नगरी- (नग-रं, नग-री) (नग) पर्वतका नाम है, पर्वतके आश्रयसे जो बसी है, पर्वत जहां शोभते हैं, पर्वतोंसे जो शोभती है, पर्वतोंके समान बड़े बढ़े प्रासाद जहां हैं, वह नगरी है। प्रामसे यह कई गुणा बड़ी होती है। इस नगरीमें धनिकोंके बड़े बढ़े प्रासाद रहते हैं।

३ पूर, पुरं, पुरी- ( विपतिं, पू-पालन प्रणयोः।
पूर्यते, पुर्, अग्रगमने, पुर् आव्यायने, प्रयति )जो सब सुबसाधनोंसे परिपूर्ण रहती है, वह पुरी
कहलाती हैं। 'पूर, पुरं, पुरी 'एक ही अर्थके पद हैं। जिसमें मानवी सुबसाधनोंकी भरपूर पूर्णता है,
किसी तरह न्यूनता नहीं वह पुरी है।

पुरी सबसे बढी, नगरी उससे जरा छोटी और ग्राम सबसे छोटा होता है। 'पट्टनं, पत्तनं ' भादि नगर बीचकी अवस्थाके हैं। 'क्षेत्र' पद उस नगरका वाचक है, कि जो धार्मिक पवित्रताके लिये प्रसिद्ध है, भारतमें काशी, प्रयाग, नासिक आदि क्षेत्र हैं; प्ना, सातारा, स्रत ये नगर हैं; बंबई, कलकता, दिल्लो ये पुरीयां हैं। इस तरह पाठक जान सकते हैं।

अब यह देखना है कि, इनकी संरक्षणव्यवस्था किस तरह की जाती थी और वेद मंत्रोंमें इनके संरक्षण करनेके संबंधमें कैसे भादेश दिये हैं। बढी बढी पुरियोंके संरक्षण करनेके विषयमें इम प्रथम देखेंगे कि, क्या भादेश वेद मंत्रोंमें दिये हैं। उस वर्णनसे हम जान सकेंगे कि, छोटी नगरीयों और प्रामोंके विषयमें क्या कहा है और उनका संरक्षण कैसा होना चाहिये, या करना चाहिये।

अध्या चक्रा नवद्वारा अयोध्या अयोध्या पुरीका वर्णन वेदमें किया है, वह प्रथम यहां देखने योग्य है—

अष्टाचका नवद्वारा देवानां पूः अयोध्या।
तस्यां हिरण्ययः कोशः खगौं ज्योतिषावृतः॥३१
तिस्मिन् हिरण्यये कोशे ज्यरे त्रिप्रतिष्ठिते।
तिस्मिन् यद् यक्षं आत्मन्वत् तद् वै ब्रह्मविद्रो
विदुः॥३१॥

प्रभाजमानां हरिणीं यशसा संपरीवृताम्। पुरं हिरण्ययीं ब्रह्मा विवेशाऽपराजिताम् ॥ ३३॥

वस्तुतः इन मंत्रोंमें काध्यत्मका वर्णन है, कथित् अपने शरीरमें रहनेवाली शक्तियोंका सुन्दर वर्णन है, पर वह वर्णन वडी विशाल पुरीके वर्णनके समान किया है अर्थात् इससे अध्यात्मदृष्टिसे आत्माके सुन्दर निवासस्थानका भी वर्णन हो रहा है और शत्रुद्वारा पराभूत न होनेवाली पुरीका भी वर्णन इन्ही पदोंसे होता है। हमें इस समय अध्यात्मके वर्णनकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें देखना है कि, वेदमें नगरोंकी सुरक्षाके लिये कौनसे आदेश दिये हैं। इसलिये हम यहीं नागरिक सुरक्षाका विषय ही इन मंत्रोंमें देखते हैं। इस दृष्टिसे इन मंत्रोंमें बहुत उपयोगी आदेश मिलते हैं। देखिये नगरका संरक्षण करनेके लिये क्या करना चाहिये—

१ अ-योध्या = शत्रुके द्वारा ( म + योध्या ) युद्ध करके कभी पराजित न होनेवाली । शत्रुके आक्रमणोंका जिस नगरीके कीळोंपर कुछ भी परिणाम नहीं हो सकता। ऐसा अभेध कीळा नगरके बाहर होना चाहिये।

र नव-द्वारा — जिस नगरीके कीलेको नौ द्वार हैं। कीला जिस पुरीके चारों ओर होता है, उस कीलेकी दीवारमें बड़े द्वार होते हैं। नगरके मनुष्य या प्राणी, तथा नगरके बाहरके प्राणी या मनुष्य इन ही बड़े द्वारोंसे अन्दर या बाहर जा सकते हैं। हाथी, बड़ी गाडियां, हाथीकी या ऊंटकी गाडियां इसी द्वारोंसे अन्दर या बाहर जा सकती हैं, ऐसे ये द्वार बड़े विशाल होते हैं। यहां इस अ-योध्या नगरीको नौ द्वार हैं ऐसा वर्णन है। पर कई नगरियोंको कम या कईयोंको अधिक भी द्वार हो सकते हैं। उस पुरीका व्यवहार अन्दर बाहर जितना अधिक या न्यून होगा, उसपर इन द्वारोंको संख्या न्यूनाधिक हो सकती है। अथवा जहां शत्रुके आक्रमणकी संभावना अधिक होगी वहां द्वार कम होंगे और जहां वैसी संभावना नहीं होगी, वहां द्वार अधिक भी हों सकेंगे।

पुरं एकादश द्वारं अजस्य अवक्रचेतसः । अनुष्ठाय न शोचित विमुक्तश्च विमुच्यते ॥ कठ० ४० ५।१

यहां ग्यारह द्वारोंकी पुरीका वर्णन है। यह पुरी ( अ-वफ-चेतसः खजस्य) जिनका चित्त तेढा या कुटिल नहीं है, ऐसे प्रगतिशील सरक स्वभाववालोंकी यह पुरी है। यहां ( अनुष्ठाय न शोचित ) पुरुषार्थ प्रयत्न करनेवालोंको शोक करनेका कारण नहीं रहता, क्योंकि उनके योग-क्षेमकी उत्तम व्यवस्था यहां होती है। जो (विमुक्तः विमुच्यते) बंधनसे परे रहता है, वह यहां आनन्दमें विमुक्त जैसा रहता है। बन्धन रहित अवस्थामें रहता है।

यहां ग्यारह द्वारोंवाकी पुरीका वर्णन है। उसी अयोध्या पुरीका यह वर्णन है। इन नौ द्वारोंमें दो और गुप्त द्वार अधिक गिनाये हैं। ये द्वार विशेष कारणसे ही खुलते हैं। दो आंख, दो कान, दो नासिका द्वार, एक मुख, एक मृत्र द्वार और एक मलद्वार ये नौ द्वार सबोंके लिये खुले हैं। एक नाभी और एक ब्रह्मरन्ध्र जो मस्तकमें है, जो खास विशेष उन्नत श्रेष्ठ मानवोंके लिये ही खोला जाता है। ऐसे ये ११ द्वार इस पुरीके कीलमें हैं।

जिन्होंने की छेके द्वार देखें होंगे, उनको पता है कि ये द्वार पास नहीं होते। पुरीके आकारके अनुसार मीक दो मी छके अन्तरपर होते हैं। अर्थात यह ब्रह्मपुरी, ब्रह्मनगरी अथवा अयोध्यानगरी दस बीस मीक क्षेत्रको व्यापनेवाकी बड़ी विशाल है। यहां नगरमें हरएक नागरिक उसके धंदेके अनुसार ही रहता है। ऐसे चार पांच विभाग इसमें रहते हैं और ऐसे गुणवान छोग नियत स्थानों में रहते हैं। इसिक्टिये समान शीलोंका एक स्थान होनेसे उनको मिळजुळकर रहनेकी सुविधा रहती है।

नगरके मध्यमें यज्ञशाला या मंदिर रहता है। इसके चारों कोर विद्वान् लोग रहते हैं। उसके चारों कोर धन-धान्यका न्यापार करनेवाले, उसके चारों कोर क्षात्रिय और इसके चारों कोर क्षात्रिय और इसके चारों कोर कर्मचारी कौर सबसे बाहर जो विशेष कुछ कर नहीं सकते ऐसे लोग रहते हैं। मार्गोंकी और द्वारोंकी न्यवस्था शहरके न्यवहारपर अवलंबित रहती है। शहरके चारों और कीला रहता है। बीचमें भी तीन या पांच या सात कीलेकी दिवारें होती हैं। नगरके बाहरकी दिवारके घाहर जलकी परिखा रहती है। इसमें जल भरा रहता है जिससे एकदम शत्रु पुरीपर आक्रमण नहीं कर सकता। किसी किसी स्थानपर लकडियां रखकर अग्नि भी जल। देते हैं, जिससे आग्निमें शत्रु नहीं आक्रमण कर सकता।

पुरीके छोटी या विशाल होनेके अनुसार कीलेके द्वार संख्यामें न्यून वा अधिक हो सकते हैं और प्रत्येक द्वारपर रक्षक योग्य संख्यामें रहते हैं। तथा वे रक्षक शख-अख संपन्न रहते हैं। इस तरह नगरका उत्तम संरक्षण होता रहता है। इन शखाखोंका विचार इम इस लेखके अन्तमें करेंगे। वहीं पाठक इसको देखें।

र अष्टाचका — कीलेके दिवारोंपर आठ चक लगे रहते हैं। इन चकों मैंसे शत्रुपर गोलियोंकी तथा अन्यान्य मारक सामग्रीकी वृष्टि की जाती है। इससे दूरसे ही शत्रु- भोंका नाश होता है और पुरीका संरक्षण होता है। ये चक भाठ ही रहते हैं ऐसी बात नहीं है। छोटे बडे कीलेके भनुसार ये न्यून वा अधिक भी होते हैं। जिस शरीररूपी कीलेका यहां वर्णन किया है, इस कीलेमें ये चक ३३ हैं। इनमें भाठ मुख्य हैं। बाकीके थोडी सामग्रीवाले हैं। इस तरह आवश्यकताके अनुसार ये न्यून वा अधिक भी होते हैं और कई चक्रवाले बुरुजोंपर युद्धसामग्री अधिक भी रखी जाती है। इस तरह द्वारोंपर रक्षक होते हैं, बुरुजोंपर रक्षक भौर संरक्षक होते हैं और युद्धसामग्री भी इन स्थानोंपर पर्याप्त रहती है।

8 यदासा संपरीवृता— यह नगरी यशसे घीरी हुई है। यहां 'यश 'का नर्थ 'यश या कीर्ति' जथवा 'जल 'भी है। यह नगरीका कीला जलसे भरी परिखासे युक्त रहता है। अर्थात् कीलेकी दीवारके साथ चारों ओर परीखा रहती है और उस परिखामें पानी भरा रहता है। इससे शत्रुकी सेना एकदम कीलेकी दिवारपर चढ नहीं सकती। क्योंकि शत्रुसेना समीप आते ही कीलेकी दिवारपर जो वुरुज रहते हैं वहांके चक्रोंद्वारा गोलियोंकी वृष्टि ग्रुरू होती है। इस कारण शत्रुके सैनिक कीलेकी दिवारपर चढ नहीं सकते। इस तरह पुरी और नगरियोंका उत्तम संरक्षणका प्रबंध वेदके आदेशके अनुसार किया जाता था।

५ अ-पराजिता — संरक्षणका इतना उत्तम प्रबंध होनेसे इस पुरी या नगरीको 'अ-पराजिता ' कहा है। 'अ-योध्या ' भी इसी अर्थका नाम है। इतना संरक्षणका प्रबंध होनेसे इस नगरीपर शत्रु आक्रमण भी नहीं कर सकते, और आक्रमण किसी शत्रुने किया भी तो उसका पराभव ही होता है। यह भाव 'अ-योध्या' और 'अ-पराजिता ' ये दो पद बता रहे हैं। अपनी नगरियोंका और अपने देशका ऐसा संरक्षण करना चाहिये।

कई कहेंगे कि अब तो विमानके इमले उपरसे होते हैं। इसलिये इस संरक्षणका आज कोई उपयोग नहीं है। इम कहते हैं, कि वेदमें भी विमानकी पंक्तियां आकाशमें उदती थीं ऐसा वर्णन है। सतः ' भूविवर ' का उपयोग भी वेदमें लिखा है। तथा विमान होनेसे सन्यान्य शस्त्र सस्र इट गये हैं ऐसी बात नहीं हैं। साधारण शस्त्र भी चाहिये कौर विमानोंका आक्रमण हुआ, तो उसका बंदोबस्त भूवि-वरमें प्रविष्ट होकर अथवा अपने विमानोंद्वारा शत्रुको परास्त करके उसका पराजय करना आदि अनेक उपाय किये जा सकते हैं। वे सब करना और अपना संरक्षण करना, यह मुख्य बात यहां देखनी और ध्यानमें रखनी चाहिये। अपने संरक्षण करनेमें किसी तरह उदास नहीं होना चाहिये।

द हिरण्ययी प्रभाजमाना पुरी — सुवर्णमयी तेजस्वी चमकनेवाळी पुरी यह हो। वरोंपर सुवर्णकी नकशी हो, मंदिरोंके शिखरोंपर सोनेके पत्रे छगे हों, ऐसी अपनी नगरी चमकनेवाळी हो। बाहरसे कोई आकर देखे तो वह इसके इत्रयसे पूर्णतया प्रमावित हो। संरक्षणकी तैयारी देखकर भी विदेशी प्रवासी प्रमावित हों और सुवर्णमयी नगरीको देखकर भी वे प्रभावित हों। जहां उत्तम संरक्षण है, वहां ऐसी ही संपत्ति रह सकती है। संरक्षण न रहा तो डाकू प्रबळ होंगे और अन ऐश्वर्यकी छट करेंगे। इसळिये प्रजाके धन तथा ऐश्वर्यका उत्तम संरक्षण राज्यप्रबंध द्वारा होना चाहिये।

9 तस्यां हिरण्ययः कोशः — उस उत्तम सुरक्षित पुरीमें सुवर्ण रत्नोंका बडा कोश रखा रहता है। यह राष्ट्रका खजाना है। ऐसी संरक्षणकी जहां सुन्यवस्था होगी वहां ही 'राष्ट्रीय धनकोश 'सुरक्षित रह सकता है।

८ त्रयरः त्रिप्रतिष्ठितः हिरण्ययः कोशः — तीन आरोंसे ज्यवस्थित और तीन संरक्षणोंसे सुसंस्थापित वह राष्ट्रीय धनकोश अत्यंत सुरक्षित रखा जाता है। जैसे चक्रके आरे चारों ओरसे चक्रकी नामिमें सुरक्षित रखे जाते हैं, वैसा ही यह राष्ट्रीय धनकोश तीन बाजूओं से सुरक्षित रखा जाता है और स्थान भी तीन दिवारोंसे सुप्रतिष्ठित रहता है। राष्ट्रीय धनकोश अत्यंत सुरक्षित रखनेका यहां आदेश है, जो नागरिक सुरक्षाका प्रबंध करनेवालोंको सतत ध्यानमें रखना चाहिये।

९ खर्गो ज्योतिषावृतः कोशः— वह राष्ट्रीय धन-कोशका स्थान तेजसे विरा (ज्योतिषा-भावृतः) रहता है। दिनमें भी उस कोशमें प्रकाश रहता है और रात्रीके समयमें भी उत्तम प्रकाश वहां रहता है, कोशके स्थानमें अंथेरा न होना यह भी एक सुरक्षाका उत्तम प्रबंध ही है। तथा वह 'स्वर्गः सु-वर्गः' उत्तम वर्गके ढोगोंका वह रहनेका सुरक्षित स्थान रहता है। दीन कोगोंके रहनेका स्थान उस जोर नहीं रहता। जिस तरह स्वर्गमें सु-वर्गके स्थानमें हीन कर्म करनेवाके नहीं जा सकते, उसी तरह जिस स्थानमें राष्ट्रीय धनकोश रखा जाता है, वहां हीन प्रवृत्तिके लोग पहुंच ही नहीं सकते। ऐसे स्थानमें राष्ट्रीय धनकोश उत्तम सुरक्षित रीतिसे रखा जाता है।

१० तिस्मन् आत्मन्वत् यक्षं — वहां उस राष्ट्रीय धनकोशको सुरक्षाके लिये आस्मिक बलसे बलवान् पूज्य यक्ष रहता है। जो खास करके उस कोशकी सुरक्षा करता है। यह इसी कार्यके लिये विशेष सुरक्षाका अधिकारी है। यह इसी कार्यके लिये विशेष सुरक्षाका अधिकारी है। यह इसी कार्यके हैं।

११ ब्रह्मा हिरण्ययीं पुरं विवेश — इस तरहकी स्नित सुरक्षित सुवर्णमयी पुरीमें ब्रह्मा-विश्व सम्राट्-निरीक्षणके किये प्रवेश करता है सीर सुरक्षा वहां कैसी है यह देखता है।

वास्तिक यह वर्णन अध्यात्महाष्टिसे सचमुच अपने शरीरका ही हैं। आत्मा हृदयमें रहता है, यह शरीर देवोंकी बढ़ी नगरी है, उसमें हृदय स्थान है। वहां आत्मा है। हत्यादि वर्णन करनेके लिये ये मंत्र हैं। परंतु इन मंत्रोंमें इस ढंगसे वर्णन किया है कि इस वर्णनसे उत्तम सुरक्षित नगरीका भी बोध हो जाय। यही वर्णन हमने यहांतक किया है और देखा कि नगरोंकी सुरक्षाका प्रबंध करनेके वेदके आदेश क्या हैं।

लोहेके कीले

कोहेके कीलोंका भी वर्णन वेदमें है। देखिये अनेक आयसी पुरोंका वर्णन इस मंत्रमें हैं—

असे गृणन्तं अंहसः उरुष्य

ऊर्जो नपात् पूर्भिरायसीभिः। ऋ. १।५८।८

'हे (ऊर्जी नपात् अमे ) बलको न गिरानेवाले अमे ! अम्रणे ! तू (आयसीभिः पूर्भिः ) लोहेके कीलोंसे (अंहसः उरुप्य ) पापी लोगोंके आक्रमणसे हमें बचाओ । ' तथा—

शतं मा पुर आयसीररक्षन्। ऋ. ४।२७।१

'सौ लोहेंके कीलोंने मेरा संरक्षण किया है।' तथा भौर देखिये। वेद भाज्ञा देताः है कि लोहेंके कीले नगरोंके रक्षणार्थ नगरोंके बाहर बनाओ—

पुरः कुणुष्वं आयसीः अधृष्टाः।

ऋ. १०।१०१।८, अथर्व. १९।५८।४

'लोहेके कीलोंबाले नगर ऐसे बनाओं कि जिनपर शत्रुका (अ-एए।) आक्रमण होना सर्वथा असेमव हैं।' सुरक्षाके लिये लोहेके कीले बनाओं और उनके अन्दर रहो। जिससे तुम सुरक्षित रहकर अपनी अनेक प्रकारकी उन्नति कर सकोगे। तथा और देखिये—

शतं पृभिः आयसीभिः नि पाहि । ऋ. ७।३।७

'हमारा संरक्षण सेंकडों लोहेके कीलोंसे कर ' अर्थात् हमारे नगरोंके बाहर सेंकडों लोहेके कीले हों, जो इस प्रान्तका संरक्षण करते रहें। ' सेंकडों पहाडी कीले जिस जिस प्रान्तका रक्षण करते हैं वैसे संक्षणकी योजनाका यह वर्णन है। पहाडी स्थानोंसें इस वर्णनके अनुसार प्रत्येक पहाडीपर एक एक कीला रहे और सब कीले मिलकर उस प्रांतका संरक्षण करें। ये कीले भी लोहेके कीले हों। तथा—

मनोजवा अयमान आयसी अंतरत् पुरम्।

'मनके समान वेगसे चलकर वह लोहेके कीलेके पार हो गया।' इस मंत्रमें भी लोहेके कीलेका वर्णन है।

प्रक्षोदसा घायसा सस्र एषा। सरस्वती घरुणं आयसी पूः॥ ऋ. ७।९५।३

'यह सरस्वती नदी धारण शक्तिवाले जलके साथ (आयसी पू:) लोहेकी नगरीके साथ (प्र सखे) वेगसे चल रही हैं।' मर्थात् नदीके किनारेपर लोहेका कीला हो और उस नदीका पानी कीलेकी दिवारके साथ लगता हुआ जाता रहे। नदीके तटपर लोहेका कीला हो और उसमें जनोंकी बस्ती रहती हो, ऐसा यहां वर्णन है। जलके साथ कीलेका वर्णन, नदी तटपरके कीलेका वर्णन यह है। पहाडीपरका कीला और होता है और नदीके तटपरका कीला और प्रकारका होता है। और देखिये—

अधा मही न आयसी अनाधृष्टो नृपीतये। पूः भवा शतभुतिः॥ ऋ. ७१५११४

'तू ( अनाष्ट्रः ) शत्रुसे आकान्त न होकर (नः नृपीतये) हमारे मानवोंके संरक्षण करनेके किये (शत मुजिः मही आयसीः प्: भव ) सेंकडों मानवोंको सुरक्षित रखने-वाली बडी लोहेके शाकारवाली नगरी जैसी सुरक्षा तू कर । जिस तरह बडा लोहेका कीला मानवोंका संरक्षण करता है, उस तरह यह वीर संरक्षण करे। ' यहां 'मही आयसी पूः' वडी लोहेकी प्राकारवाकी नगरीका वर्णन है। यहां 'आयसी पूः' का अर्थ लोहेके प्राकारवाली नगरी है। यह 'मही' अर्थात् वडी है। वडी वडी नगरियां प्राकारवाली थी, यह इन पदोंका भाव है, ये झोंपडीयोंके नगर नहीं हो सकते, जिनके बाहर वडे प्राकारवाले कीले हों, वे नगर अच्छे पक्के मकानोंके ही हो सकते हैं। बडी नगरियोंका और भी स्पष्ट वर्णन है।

पूश्च पृथिवी बहुला न उर्वी । ऋ. १।१८९।२ ' विशाल विस्तीण वडी नगरी ' का यह वर्णन है। ' उर्वी पू:' अर्थात् विशाल विस्तारवाली नगरी। यह छोटा ग्राम नहीं है। यह विस्तीण पुरीका वर्णन है।

पहिले बनेक मंत्रोंमें 'आयसी पुरी' का वर्णन बाया है। लोहेकी नगरीका बर्थ जिसके कीलेके प्राकारमें लोहा लगा है। लोहेका उपयोग कीलेकी दिवारोंमें किया जाता था, यह इससे स्पष्ट होता है। कीलेकी दिवारोंमें लोहेका बर्जाय करनेके लिये लोहेके कारखाने चाहिये। इतना लोहा पैदा न होगा, तो उसका उपयोग कीलोंकी दिवारोंमें नहीं हो सकेगा। यहां एक ही लोहेका कीला नहीं, परंतु संकडों लोहेके कीलोंका वर्णन है। इस कारण लोहा बहुत उत्पन्न होना चाहिये। और वह कीलोंकी दिवारोंमें अच्छी तरह लगने योग्य होना चाहिये। 'आयस' का दूसरा कोई बर्थ नहीं होता। लोहेकी बनी वस्तुको ही बायसी कहते हैं। बीलेकी दिवारोंमें थोडाबा लोहा लगाना उपहास करना है। अच्छी तरह कीलेकी दीवार मजबूत होने इतना लोहा लगाया जाय तो ही दिवारकी मजबूती हो सकती है।

जिनको इतना लोहा होनेकी परिस्थिति वैदिक समयमें नहीं थी ऐसा प्रतीत होता है वे 'आयसी' का अर्थ 'पत्थर 'मानते हैं और पत्थरकी दीवार उन कीलोकी थी ऐसा समझते हैं। पर यह गलत कल्पना है, क्योंकि पत्थरकी दिवारोंके कीलोके लिये वेदमें 'अइमामयी पुरी 'का वर्णन है, वह अब देखिये—

शतं अश्मनमयीनां पुरां इन्द्रो व्यास्यत्। दिवोदासाय दाशुषे ॥ ऋ. ४।३०।२०

'दाता दिवोदासके दितके लिये इन्द्रने शत्रुके संकडों ( अदमन्मयीनां पुरां ) लोदेके कीलोंको ( न्यास्पत् ) तोडा । 'यदां शत्रुके पत्थरोंसे बने कीले थे, जो इन्द्रने तोडे ऐसा वर्णन है । पत्थरोंके कीले और लोहेके कीले ये विभिन्न हैं इसमें संदेह नहीं हो सकता। ये पृथक् नाम ही ये दो कीले पृथक् है यह बता रहे हैं। कची ईटोंके कीले भी थे।

आमासु पूर्ष । ऋ. २१३७।६

'( आमा पू:) कची ईंटोंकी दिवारकी नगरीका वर्णन यहां है। 'यहां तीन प्रकारके कीळोंका वर्णन हुआ है।

१ आयसीः पूः = लोहेके प्राकारवाली नगरी।

२ अञ्मावती पूः = पत्थरोंके प्राकारवाळी नगरी।

रे आमा पू: = कची मिहीकी प्राकारवाली नगरी ।

इन तीन नामोंसे स्पष्ट कल्पना जा सकती है, कि ये तीन प्रकारके प्राकार विभिन्न हैं। कच्ची मिट्टीकी दीवार अथवा कच्ची ईंटोंकी दीवार यह तो साधारण गरीब गांवकी कीलेकी दीवार होंगी। पत्थरोंकी दीवार बडे मजबूत नगरीकी कीलेकी दीवार होंगी और उससे धनवान बडे नगरकी दीवार लोहेके संयोगसे बनी होगी। तीन विभिन्न नगरोंकी ठीक कल्पना इस वर्णनसे पाठकोंको हो सकती है।

इससे यह सिद्ध हुआ कि कीलोंकी दिवारोंको मजबूत करनेके किये दिवारोंमें लोहेका अपयोग किया जाता था।

### गायोंवाली नगरी

गाइयोंसे युक्त नगरियोंका वर्णन भी वेदमें दीखता है। इस विषयमें यह मंत्र देखिये—

आ न इन्द्र महीं इषम् पुरं न दर्षि गोमतीम्। उत प्रजां सुवीर्यम् ॥ ऋ० ८।६।२३

'हे इन्द्र ! तू ( महीं हपं ) बहुत अब, ( गोमतीं पुरं ) गाइयें जहां बहुत हैं ऐसा नगर और उत्तम वीर्य-वान प्रजा देता है। 'यहां बहुत गोवें जहां हैं, ऐसे बड़े नगरोंका वर्णन है। 'पुरं 'का अर्थ बड़ा नगर है, जिस नगरके बाहर कीला रहता है, वह पुर है। छोटे प्रामकों 'पुरं 'नहीं कहते। ऐसे बड़े नगरमें बहुत गौवें हों और बाहर कीला हो ऐसे नगरका यह वर्णन है।

दमने (आयसी पूर) लोहेके कीले, (अरमामयी पूर) पत्थरोंसे बनाये कीले, (आमा पूर) कची मिटीके या कची ईटोंके बनायें कीले देखें। अब (गोमती पूर) गाइयोंसे युक्त कीले भी देखें। ये सब नगर बड़े विशाल थे और सुरक्षाके लिये इनके बाहर कीलेकी दिवारें रहती थीं। कीलेकी दिवारें एकसे लेकर सात सात दिवारें भी रहती थीं। नगरीके छोटे या बड़े होनेके कारण दिवारों की

संख्या कम या अधिक होती थी। इससे स्पष्ट होता है कि वेदमें कहे नगर बडे विशाज थे और उनकी सुरक्षाके लिये बडी कीलेकी दिवारें, और उनमें बडी द्वारें होती थीं और सुरक्षाका उत्तम प्रबंध रहता था।

नगरों में 'सुवर्ग ' के लोगों के लिये पृथक् तथा अत्यंत सुरक्षित स्थान रहते थे और 'दुर्वर्ग ' के लोगों के लिये अर्थात् जो लोग अपराध करते हैं, उनके लिये पृथक् स्थान रहते थे।

इस तरह नगरोंकी रचना हुआ करती थी। जहां सुव-गैके लोग रहते हैं वहां दुष्ट कर्म करनेवाले पहुंचने न पांय ऐसी उत्तम व्यवस्था राजप्रबंध द्वारा रहती थी। वे कुकर्मी लोग सुधर जानेपर ही उनको सुवर्गके लोगोंके स्थानमें रहनेकी आज्ञा मिलती थी। क्षीण पुण्य होनेसे ' सुवर्गा-लोकाच्च्यवन्ते।' सुवर्ग लोकसे निकाले जाते थे। इससे जनताको सरकर्म करनेका उत्साह बढता था और दुष्ट कर्म करनेकी प्रवृत्ती दूर होती थी। इस तरह मानवोंकी उन्नति करनेका यह उत्तमसे उत्तम वैदिक मार्ग था। अब ' शारदी पर ' का वर्णन देखिये—

विदुष्टे अस्य वीर्यस्य पृरवः
पुरो यदिन्द्र शारदीरवातिरः ।
सासहानो अवातिरः ॥ ऋ. १।१३१।४
दनो विश इन्द्र मुभ्रवाचः ।
सप्त यत् पुरः शर्म शारदीर्दत् ॥ ऋ. १।१७४।२
सप्त यत् पुरः शर्म शारदीर्दत् ।

हन् दासीः पुरु कुत्साय शिक्षन् ॥ ऋ. ६।२०।१०
' (पूरवः ) पुरवासी लोग इसके इस पराक्षमका वृत्त
( विदुः ) जानते हैं । इन्द्रने ( शारदीः पुरः ) शारदीय
नगरोंको ( अवातिरः ) तोड दिया। (सासहानः अवातिरः )
शत्रुके आक्रमणोंको सहकर शत्रुके शारदीय नगरोंको—
कीलोंको-इन्द्रने तोड दिया था। ( मृध्रवाचः विशः )
व्यर्थ वकवाद करनेवाली शत्रुकी मूर्ख प्रजाको मारा और
उनके सुखसे रहने योग्य सात शारदीय नगरोंको तोड
दिया। विनाश करनेवाली शत्रुके दुष्ट प्रजाको मारा, पुरुकुरसको सुख दिया और उन शत्रुकोंके शारदीय बास्तिके
सात नागरीय किलोंको तोड दिया।

शरदतुर्में सुखसे रहनेके छिये बनाये कीकोंके नगरोंको 'शारदी पुर 'कहते हैं। इससे अनुमान हो सकता है कि ऋतुके अनुसार रहनेके छिये योग्य हवापानीकी अनु- कूछताके भी नगर होंगे। आज भी हिमाछयमें गर्मीके समय ऊपर जाकर छोग रहते हैं और सदींमें नीचे रहते हैं। उसी तरहके ये 'शारदी पुर' होंगे। अब और एक पुर है वह देखिये—

शत भुजिभिः तं अभिन्हुतेः अद्यात् पूर्भी रक्षता मस्तो यं आवत । जनं यं उग्राः तवसो विर-प्रिनः पाथना शंसात् तनयस्य पुष्टिषु ॥

ऋ. १११६६१८

'हे मरुतो! (यं आवत) जिसका संरक्षण तुम करते हैं, (तं) इसका (अवात् आभिन्हुतेः) पापसे तथा विना-शसे (शंत भुजिभिः पूर्भिः) संकडों भोगसाधन जिनमें रहते हैं, ऐसे नगरोंके कीलोंसे (रक्षत )रक्षण करते हैं। हे (उम्राः तवसः विरिधानः) हे सूर बलशाली और प्रशंसा योग्य मरुतो! तुम (यं जनं) जिस मनुष्यका रक्षण करते हैं उसके (तनयस्य) पुत्रपौत्रोंका पोषण करके (शंसात् पाथन) दुष्की तिसे बचाव करते हैं।

इस मंत्रमें 'शतभुजिभिः पूर्भिः 'ये पद हैं। लॅकडों भोगसाधन जिनमें हैं ऐसे नगर यह एक अर्थ इसका है और दूसरा अर्थ यह है कि सौ दिवारें जिसमें हैं ऐसे नाग-रिक कीले। कोई भी अर्थ हो यह एक जातीके पुर हैं। 'पु-पुर्' ये पद कीलोंके नगरोंके लिये ही बर्ते जाते हैं, यह बात मुख्य है। कीले फिर लोहेके हों, पत्थरके हों, कच्चा ईंटोंके हों या और किसीके हो। परंतु वे कीलेके अन्दरके नगर हैं इसमें संदेह नहीं है। यहांका 'शत-भुजिः 'पद संकडों भोगसाधनोंका विशेषकर वाचक है। इस विषयमें और देखिये—

अथा मही न आयसी अनाधृष्टो नृपीतये। पुः भवा शतभुजिः ॥ ऋ. ७१५।१४

'हे असे ! तू (अनाएए:) पराभूत न होनेवाला (नृ-पीतये) जनताका संरक्षण करनेके लिये (मही आयसी धातभुजिः पूः भव) बढी विस्तृत कोहेकी सौ गुणा बढी कीलेकी नगरी जैसा हो।' इस मंत्रमें ''मही आयसी धातभुजिः पूः''' बढी लोहेकी सौ विभागोंवाली पुरी' का वर्णन है। बढे नगरमें संकडों विभाग रहनेकी सुविधासे किये जहां होते हैं, उस नगरीका यह वर्णन है। अर्थात् यह वर्णन पूर्वमें किये पुरियोंके वर्णनोंसे अधिक बढी नग-रीका वर्णन है, इसमें संदेह नहीं है। इस समय तक—

- १ अमा पुः
- २ उर्वी पूः
- ३ पृथ्वी पूः
- ४ अइमामयी पूः
- ५ भायसी पूः
- ६ गोमती पुः
- ७ शारदी पूः
- ८ मही भायसी शतभुतिः प्ः

इतनी जाठ नगरियोंका वर्णन हमने देखा । इसके अति-रिक्त 'नगरी, प्राम ' आदिका भी वर्णन देखा है । इतने प्रकारके नगरोंका वर्णन बताता है कि वैदिक समयमें अनेक प्रकारके छोटे मोटे शहर थे । जौर बढी बढी पुरियां भी अनेक प्रकारकी थीं, जिनके चारों और कीलेकी दिवारें थीं और उन दिवारोंपर गोला बारूद फेंकनेके चक्र लगे रहते थे । इससे पता लग सकता है कि नगरोंकी सुरक्षाके लिये उस समयकी राज्यन्यवस्थासे कितनी संबद्धता थी ।

आजकल हम ये पद कैसे भी प्रयुक्त करते हैं, पर 'पुः पूः पुराः' जो होगी उसके बाहर कीलेकी दीवार अवश्य रहनी चाहिये, नगरी (नग-री) पर्वतपर ही बसी होनी चाहिये ऐसे इनके लक्षण वैदिक समयमें रूढ थे। इस विषयका अधिक विचार होना आवश्यक है इसलिये इम इनके कुछ मन्त्र यहां आधिक संख्यामें देते हैं।

### आयसी पूः

नीचे लिखे मंत्रोंमें 'आयसी पूः 'का वर्णन है— तस्मै तवस्यं अनु दायि सत्रा इन्द्राय देवेभिः अणसातौ । प्रति यद् अस्य वज्रं वाह्योः धुः हत्वी दस्यून् पूर आयसीः नि तारीत् ॥

ऋ. २।२०।८

'जरुकी प्राप्ती हो इसिछिये दिन्य विबुधोंके द्वारा उस इन्द्रके छिये (तबस्यं) बरुवर्धक हिव दिया जाता है। इस इन्द्रके बाहुपर जिस समय (बज्रं प्रतिः धुः) बज्र धारण किया जाता है। उस समय वह इन्द्र (दस्यून् इस्वी) शत्रु-श्रोंका वध करता है और शत्रुओंके (शायसीः पुरः) छोहेके कीळोंको (नि तारीत्) तोड दंता है।'

इस मंत्रमें इन्द्र लोहेके कीलोंको तोड देता है और राजु-भोंका वध करता है ऐसा कहा है। अर्थात् ये कीले शजुनोंके है। यहां 'आयसीः पुरः' लोहेके भनेक कीले शतुंक इन्द्रने तोडे हैं ऐसा वर्णन है। मर्थात् शतुके भी लोहेके कीके होते थे, जैसे आयाँके होते थे। यह बात यहां स्पष्ट हो रही है। भौर इन्द्रकी शक्ति भर्थात् सैनिक बल इतना विशाल रहता है कि शतुके बडे वडे दुगै रहे, तो भी वह उन सबको तोड देता है। भौर सब शतुओंका वध वह करता है।

अपना बल शत्रुके बलसे अधिक रहना चाहिये यह इसका तारपर्य है। जिस राजाके पास बल न हो उस राजाका मूल्य कुछ भी नहीं रहता। शाकिसे ही शासकका महत्त्व रहता है। देखिये—

वर्ज ऋणुध्वं स हि वो नृपाणो वर्म सीव्यध्वं वहुला पृथ्ति। पुरः ऋणुध्वं आयसीः अधृष्टाः। मा वः सुस्रोत् चमसो दंहता तम्॥

承. १०।१०१।८; मधर्व. १९।५८।४

- १ व्रजं कृणुध्वम् स हि वो नृपाणः— गोशालाएं बनाको, वह स्थान बापके लिये दुग्धपान करनेका है।
- २ वर्म सीव्यध्वं, बहुला पृथ्यिन कवच सीवी, ये कवच बहुत हों और बढे शक्तिशाली मीटे हों, (फटनेवाले न हों)।
- ३ अधृष्टा आयसीः पुरः क्रणुध्वम् शत्रुसे लाकमण जिनपर नहीं हो सकता ऐसी लोहेकी दीवारवाली पुरियां बनालो, कीलेकी दीवारींवाली नगरियां बनालो जिससे शत्रुका मय किसी तरह न हो।
- 8 वः चमसः मा सुस्रोत्, तं हंहत आपक वर्तन चूते न रहें उनको भाप सुदृढ करो।

इस मंत्रमें 'अधृष्टा आयसी पुरः कृणुध्वं ' शत्रुका हमका जिनपर नहीं हो सकता ऐसी कोहेकी दोवारवाकी पुरियां बनाओं ऐसा कहा है। यह वेदका खादेश वैदिक धर्मियोंके किये है। नगर ऐसे बनें की जिनपर शत्रुका आकमण न हो सके। आकमण शत्रुने किया तो उनका नाश किया जाय ऐसा शखाखोंका प्रबंध कीलेकी दिवारपर ही हो। चक्र खादि दीवारपर को रहें। शत्रु जानेपर उनका तत्काल नाश किया जा सके ऐसा प्रबंध रहे। शत्रुका आकमण होनेके पूर्व ही यह सब खपनी तैयारी होनी चाहिये। आकमण होनेपर ऐन वख्तपर कुळ भी नहीं हो सकता। इस

छिये वेद अपनी संरक्षणकी तैयारी पहिलेसे ही करके रखी, ऐसी सावधानीकी सूचना दे रहा है। कचव पहिलेसे सीकर मजबूत करके रखी। यह सब छढाईकी तैयारी ही है।

राष्ट्रमें शत्रुले लडाई करनेकी सिद्धता सदा रहनी चाहिये। शान्ति रखना यह अपना उद्देश्य है ही, हम किसी दूसरेपर हमका नहीं करेंगे, पर किसीने हमपर आक्रमण किया तो हम खुप भी नहीं रहेंगे, ऐसे शत्रुको हम रहने नहीं देंगे।

क्षत्रियोंकी तैयारी

राष्ट्रमें क्षत्रियोंका अस्तित्व इसीक्रिये है कि, वे शत्रुसे छडनेके लिये तैयार रहें और वे सदा जनताका संरक्षण करें, इसीक्रिये कहा है—

क्षत्राय राजन्यम् । वा. यजु. ३०।२

'(अत्+त्राय) शत्रुके आधातसे बचानेके किये (राजन्यं) अत्रियको नियुक्त करो।' 'क्षत्र '= पदका अर्थ 'राज्य, शक्ति, राज्यशासन, राज्यशासक मण्डल, युद्ध करनेवाले शर्र, शौर्य, धैर्य, प्रतापी लोक।' 'क्षतत्राणात् क्षत्रं, क्षत्रेण युक्तः क्षत्रियः 'क्षत अर्थात् दुःखसे जो संरक्षण करता है वह अत्रिय है। 'क्षण् हिंसायां ' इस धानुसे क्षत पद बनता है, इस कारण इस 'क्षत ' का अर्थ 'हिंसा, दुःख, कष्ट, हानि, अवनित ' आदि है। राष्ट्रको अवनितसे जो बचाता है वह क्षत्रिय है, शत्रुओं के आक-मणसे बचानेवाला वीर क्षत्रिय कहाता है। जिन गुणोंसे राष्ट्रके स्वस्वकी सुरक्षा होती है, देशका बचाव होता है उन गुणोंका नाम 'क्षत्र '(क्षत्-त्र) है।

ऐसे कार्योंके लिये क्षत्रियोंको नियुक्त करना चाहिये। प्राम, नगर, पुर आदिकोंका संरक्षण करनेका कार्य ये क्षत्रिय करें। इन वीरोंके विषयमें वेदमें ऐसे मंत्र आये हैं—

नयसि इत् उ अति द्विषः कृणोषि उक्थ शैसिनः। कृभिः सुवीर उच्यसे ॥ ऋ. ६।४५।६

"(दिषः) बातुकाँसे (कित नयसि) बचाकर पार के जाता है (इत उ) और कोगोंको (उक्थ-शंसिनः कृणोपि) स्तुति करनेवाले बनाता है अतः (जुनिः सुवीरः उच्यते) सब मनुष्य तुम्हें उत्तम वीर कहते हैं।" शूर पुरुषका यही कार्य है कि वह जनताका बातुकाँसे संरक्षण करें और वह लोगोंको ईश्वरकी स्तुति करनेके कार्यमें लगावे। तथा और देखिये— शूरत्रामः सर्ववीरः सहावान् जेता पवस्य सानिता धनानि । तिग्मायुधः क्षिप्रधन्वा समत्स्वसाळहः साह्वान् पृतनासु शत्रुन् ।

ऋ. ९।९०।३

"( ग्रूरमामः ) शौर्य वीर्यादि क्षात्र गुणोंसे युक्त, ( सद्दावान् ) शत्रुके क्षाक्रमणोंको सद्दन करके अपने स्थान पर स्थिर रहनेवाला, ( जेता ) विजयशाली, ( धनानि सनिता ) धनोंका दान करनेवाला, ( तिरम-आयुधः ) तीदण शस्त्रोंवाला ( क्षिप्र-धन्वा ) धनुष्यसे बान शीम्रातिश्वाम कंकनेवाला ( समस्य असालदः ) युद्धोंमें शत्रुके लिये असस्य ( प्रतनामु शत्रुन् साह्वान् ) युद्धोंमें शत्रुके साथ शौर्यसे युद्ध करनेवाला ( सर्व-वीरः ) सब प्रकारसे वीर-ताके गुणोंसे युक्क है, यह तू इन गुणोंसे ( प्रवस्त ) हमें प्रवित्र कर। "

इस मंत्रमें वीरोंमें कौनसे गुण रहने चाहिये वे सब गुण दिये हैं। हमारे कीलोंके नगरोंमें रक्षणार्थ जो वीर रखने चाहिये वे ये हैं। नगर रक्षणार्थ वीर रखे जाते हैं, कीलोंके द्वारोंपर तथा कीलोंके बुजोंपर रखे होते हैं, तथा युद्धमें प्रस्थक जाकर लडनेवाले वीर होते हैं, ये सब वीर उत्तमसे उत्तम शूर होने चाहिये। तथा—

असमं क्षत्रं असमा मनीषा । ऋ ११५४।८ वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः । वा यज्ञ, ३।२३; श्र, प. बा. पारारापः, तै. सं, १।७।१०

राष्ट्रमें 'क्षात्र शक्ति विशेष हो, तथा बुद्धि भी विशेष हो।' तथा 'हम राष्ट्रमें अग्रभागमें रहकर जागते रहें।' अर्थात् हम ग्रूर वीर होकर राष्ट्रहितार्थ सतत जागते रहें। अपने राष्ट्रकी उन्नति करनेके कार्यमें हम सुस्ती न दिखावें। हमारे प्रयत्न किसके लिये होने चाहिय, इस विषयमें देखिये—

महते क्षत्राय, महत आधिपत्याय, महते जानराज्याय। वा. यज्ञ. ९१४०; तै. सं. ११८११०

' बडे शौर्यके लिये, बडे अधिकारके लिये तथा बडे जान-राज्य-लोकराज्य-के लिये हमारे प्रयत्न होने चाहिये। ' जानराज्यकी उत्तम व्यवस्था हो, सन्ना लोकराज्य संस्था-पित हो, सर्वजनिहतकारी राज्यशासन हो इसलिये हम सन्ने प्रयत्न होने चाहिये। पूर्व स्थानमें जनताका संरक्षण करनेके छिये नगरके बाहर बढ़े बढ़े की छे किये जांय, उन की छोंकी दिवारें पत्थराकी, छोहेकी तथा पक्की इंटोंकी हों ऐसा कहा है। अब कहते हैं कि उनमें जो छोग रहेंगे वे उत्तम ग्रूर बीर हों, तथा वे उत्तम जानराज्यकी स्थापना करनेके छिये यस्न करनेवा छे हों। इन की छोंकी पुरियोंमें सचा जनताका राज्य हो। बहां क्षनियान्त्रित राज्यका सन हो, परंतु प्रजा द्वारा नियं-त्रित का सन हो।

वलाय अनुचरम्। वा. यज्ञ. ३०१८५

' सैन्यके लिये अथवा अपना वळ वढानेके लिये अनुकूछ चळनेवाळोंको नियुक्त करो । ' आज्ञाके अनुसार चळनेवाळे सैनिक हो राष्ट्रकी उत्तम सुरक्षा कर सकते हैं । इसलिये सैन्यमें शिस्त ऐसी रखनी चाहिये कि वहां सब कार्य आज्ञाके अनुसार ही होता रहे । कोई एक भी आज्ञाका उल्लंघन करनेवाळा न हो । इससे संरक्षक सेनामें उत्तम शिस्त और वळ रह सकता है ।

नरिष्ठायै भीमलम् । वा. यज्. ३०११४

'( निर-स्थाय ) नरोंकी स्थिति उत्तम रहनेके लिये (भीमलं) महाप्रतापी रक्षक रखो। ' जनतामें सुस्थिति रहनेके लिये जो रक्षक रखे जांय वे दीखनेमें भयानक हों। साधारण मनुष्य उनसे डरें ऐसे रक्षक नगरोंमें सुरक्षाके लिये स्थान स्थानपर रखे जांय।

विशाचेभ्यो वि-दल-कारीम् । वा. यजु. ३०।३९

' पिशाच जैसे कूर कर्म करनेवालोंसे जनताकी सुरक्षा करनेके लिये विशेष सेनाकी दल रचना करनेवालेको रखो।' वह सेनाकी दुकडियोंकी विशेष रचना करेगा और उनके द्वारा पिशाच सदश दुष्टोंको दूर करेगा।

'पिशितं आचामित इति पिशाचः '= जो कच्चा मांस खाते हैं, रक्त पीते हैं, ऐसे दुष्ट कर्म करनेवालोंसे प्रजाका बचाव करना है तो सेनाकी विशेष रचना करके ही प्रजाको सुरक्षित रखना चाहिये। छोटी छोटी दुकिडियां सेनाकी बनाकर इनसे प्रजाजनोंका संरक्षण करना योग्य है। इसी तरह—

यातुधानेभ्यः कण्टकी-कारीम्। वा. यज्ञ. ३०।४० 'डाकुओंसे रक्षा करनेके लिये कांटेवाले शख रखने-वाले सीनिकोंको नियुक्त करो। 'कण्टकीका अर्थ कांटेवाला शखा जिसपर चारों और कांटे रहते हैं ऐसा शख। जिसके भाषातसे डाकुभोंपर कांटोंका भाषात दोकर डाकु-भोंका शीघ्र नाश हो सकताहि।

#### शस्त्रास्त्र बनानेवाले

पूर्वोक्त रीतिसे कहां किसकी नियुक्ति करनी चाहिये इस विषयमें आदेश वेद मंत्रोंमें है। अब शखाख निर्माण करनेके विषयमें आदेश देते हैं—

> मेधायै रथकारम् ॥१९ ॥ शरव्यायै इषुकारम् ॥ २५ ॥ हेत्यै धनुष्कारम् ॥ २६ ॥ कर्मणे ज्याकारम् ॥२७ ॥ वा. यजु. ३०

' रथ बनानेवाले, बाण बनानेवाले, धनुष्य निर्माण करनेवाले, धनुष्यकी डोरी बनानेवाले कारीगरोंको रखो।' ये शस्त्रास्त्र तैयार करते रहें और रक्षक सैनिकोंको जितने चाहिये उतने शस्त्रास्त्र समय पर प्राप्त होते रहें। इस तरह वेदने नगरोंके रक्षणके लिये कीलोंकी रचना करनेके विषयमें जैसा कहा है, वैसा ही सैनिकोंको ज्यव-स्थाके विषयमें भी कहा है और सैनिकोंके शस्त्राखोंके संबंधमें भी कहा है।

अपने रक्षक सैनिकोंके पास शीव्रगामी वाहन चाहिये, अन्यथा वे डाकुओंको पकडनेमें असमर्थ रहेंगे। इस विषयमें वेद मंत्रोंमें कहा है—

अरिष्यै अश्व-सादम् ॥ ८८ ॥ अर्मेभ्यो हस्तिपम् ॥ ६१ ॥ जवाय अश्वपम् ॥ ६२ ॥ वा. यजु. ३०

'( अ-रिष्ट्ये ) आविनाशके लिये बुड सवारको, विशेष गतिके लिये हाथी सवारको तथा वेगसे जानेके लिये घोडोंके पालन करनेवालेको रखो।' ये समयपर वेगवान् वाहनमें लगाकर वेगसे होनेवाले कार्यको कर सकते हैं। चोर, डाकू आदि मागने लगे, तो उनको पकडनेके लिये उनसे अधिक वेगवान् साधन अपने पास चाहिये। यह तो सीधी बात है।

रक्षकोंकी नियुक्ति

जैसे नगरोंके संरक्षणके किये रक्षक रखने चाहिये, उसी प्रकार वन भादिके लिये भी संरक्षक रखने चाहिये। नगरके चारों भोर कीला बनाया जा सकता है, वैसा वनके चारों भोर नहीं बना सकते, पर बनादिके लिये रक्षक तो रख सकते हैं। इस विषयमें ये वेदमंत्र देखने योग्य हैं—

वनाय वनपम् ॥ १५१॥ अन्यतो अरण्याय दावपम् ॥ १५२ ॥ पर्वतेभ्यः किं पुरुषम् ॥ १२२ ॥ सानुभ्यः जम्भकम् ॥ १२१॥ ग्रहाभ्यः किरातम् ॥ १२०॥ नद्भियः पुञ्जिष्ठम् ॥ ३१ ॥ सरोभ्यों धैवरम् ॥ १११॥ तीर्थेभ्यः आन्द्रम् ॥ ११७॥ यादसे शावल्यम् ॥ १५५ ॥ उत्कुलनिकुलेभ्यः त्रिष्टिनम् ॥ ९६॥ विषमेभ्यो मैनालम् ॥ ११८॥ वैशन्ताभ्यो वैन्दम् ॥ ११३॥ नड्वालाभ्यः शौष्कलम् ॥ ११४॥ पाराय मार्गारम ॥ ११५ ॥ आवाराय कैवर्तम् ॥ ११६॥ स्थावरेभ्यो दाशम् ॥ ११२ ॥ ऋक्षिकाभ्यौ नैपधम् ॥ ३२ ॥ वा. यजु. ३०

वनका रक्षण करनेके लिये एक वनरक्षक नियत करो वह वनका संरक्षण करे। अरण्यका आगसे बचाव करनेके लिये एक अग्निरक्षक रखो, पर्वतोंका रक्षण करनेके लिये एक अधिकारी रखो, पहााडियोंकी उतराईके रक्षणके लिये एक रक्षक रखो। गुदाशोंकी सुरक्षाके लिये किरातको रखो, वे किरात गृहाझोंकी सुरक्षा करेंगे। नादियोंकी रक्षाके लिये पुंजिएको रखो और सरीवरोंकी रक्षाके लिये धीवरको रखो। तीथाँकी सुरक्षाके छिये एक अधिकारी रखो। साधारण जल स्थानोंकी रक्षाके लिये वावरोंको रखो। पानीके चढाव तथा उतारके लिये तीनों स्थानीमें रहनेका जिनको अभ्यास है वैसे पुरुषको रखो। विषम स्थानोंका रक्षण करनेके लिये तथा छोटे छोटे तालावाँके लिये, तथा गीले स्थानोंके लिये योग्य पुरुषोंको संरक्षणके लिये रखो। नदीके पार जानेके स्थानपर मार्ग उत्तम रीतिसे जो जानते हैं उनको रखो। इसी तरह उतारके स्थानपर कैवर्तको रखो क्योंकि ये पानीके सार्गको ठीक तरह जानते हैं। स्थावरके रक्षणके लिये तथा कर पशु जहां होते हैं उन स्थानोंकी सुरक्षाके लिये वन्य लोगोंको रखो।

यदां वन, जंगल, पानीके स्थान, पद्दाडके चढ उतार, नादियोंके चढ उतारके स्थानोंपर संरक्षक ानियुक्त करनेकी साजाएं हैं। इससे यद स्पष्ट दोता है कि वेदमें नगरोंमें रहनेवाळोंके रक्षणार्थ ही जाजाएं दी हैं ऐसा नहीं, परंतु वनों और जगंळोंको भी सुरक्षित रखनेके िकये वहांके विशेष विशेष स्थानोंपर सुयोग्य जाधिकारी रखनेके आदेश दिये हैं। इस तरह वैदिक काळमें आप जंगळमें गये तो भी वे घने जंगळ, पर्वतोंकी गुहाएँ, नादियोंके स्थान आपको सुरक्षित मिळेंगे। सर्वत्र सुरक्षाका उत्तम प्रबंध था और किसी जगह संरक्षण नहीं है ऐसा राष्ट्रभरमें एक भी स्थान आपको नहीं मिळेगा। ऐसा सुरक्षाका उत्तम प्रबंध करनेके ळिये वेद आजा दे रहा है। तथा अब गृहरक्षणके िकये वेदके आदेश देखिये—

ह्राभ्यः स्नामम् ॥ ५३ ॥ गेहाय उपपतिम् ॥ ४२ ॥ भद्राय गृहपम् ॥ ६८ ॥ वा. यजु. ३०

'घरके दरवाजोंपर, घरके रक्षणके लिये तथा घरका कल्याण हो इसलिये घरकी रक्षा करनेवालोंको नियुक्त करो। 'यहां नगरोंके अन्दर विशेष घरोंके रक्षणार्थ पहरे-दारको नियुक्त करो ऐसा कहा है।

साधारणतः नगरोंमें विशेष धनिकोंके घरोंका रक्षण करना आवश्यक होता है। उन धनिकोंके घरोंका रक्षण हुआ तो कल्याण होता है इसिल्ये धनिकोंके द्वारोंपर उनके घरोंका रक्षण करनेके लिये रक्षक नियुक्त करने चाहिये।

इसी तरह गिलयोंके संरक्षक, कीलोंके द्वारोंके संरक्षक, कीलोंकी दिवारोंके संरक्षक स्थान स्थानपर रखने चाहिये। सर्वसाधारण आदेश इस विषयमें ये हैं—

भृत्यै जागरणम् ॥ १२८ ॥ अभृत्यै स्ववनम् ॥ १२९ ॥ वा. यज्ञ. ३०

' उन्तिके छिये जागृत रहना योग्य है तथा अवनितिके छिये सुस्ती कारण होती है। ' अर्थात् जागृतिसे सब कार्य करना हितकारक रहता है, आछस्य अथवा सुस्तीसे सर्वस्व नाश ही होता है।

यह सर्वसाधारण उत्तम बोध है। प्रथम नगरोंके बाहर प्राकार करनेके लिये कहा, प्राकारोंमें बडे द्वार रखे, उन द्वारोंपर पहारेकरी रखे, बुरुजोंपर चक्र आदि शत्रुका नाश करनेवाले साधन रखे। विशेष धानिकोंके घरोंपर, द्वारोंपर, तथा गलियोंके संरक्षणके लिये रक्षक रखे। इतनी ब्यवस्था करनेके पश्चात् वनोंके रक्षक, अरण्यका अग्निसे रक्षण करनेके लिये नादियों, सरोवरों, तालावों तथा पानीके चढावों

मौर उतारोंपर रक्षक रखे, पर्वतों के शिखरों, उतराइयों,
गुहाओं तथा जंगलों में रक्षक राज्यशासनके द्वारा रखे गये
तो चोर, डाकू आदि दुष्ट लोग कहां भी गये तो वे अवस्य
पकडे जांयगे। राष्ट्रका कोई ऐसा स्थान नहीं खाली रहा कि
जहां दुष्ट लोग लिपकर रह सकें।

इस प्रकार वैदिक राज्यशासन होता था। इसमें सर्वत्र जागरूकता रहती थी। सावधानता रहती थी। राष्ट्रके कोने कोनेतक उत्तम संरक्षणका प्रबंध रहता था। अब हम इन रक्षकोंके पास तथा सैनिकोंके पास शस्त्रास्त्र कैसे रहते थे, इनका विचार करते हैं—

### शस्त्र-अस्त्रोंकी सिद्धता

वेदमें कितने प्रकारके शख-अस्त्र हैं इसका यहां अब विचार करना योग्य है, क्योंकि संरक्षण करनेवाले अपने पास किन शस्त्रोंको रखते थे यह यहां जानना आव-स्यक है —

#### ऋटि:

भालेको 'ऋष्टि 'कहते हैं। इसकी दण्डी बडी लंबी होती है और आगे फोलादका नोकदार फाल. रहता है। इसका वर्णन वेद मंत्रमें इस तरह किया है—

ये पृषतीभिक्रिंप्रिभिः साकं वाशीभिरिज्ञिभिः। अजायन्त स्वभानवः॥ ऋ० १।३७।२

'ये स्वयं तेजस्वी मरुत् अपने दिशिणयों, मार्कों, कुन्दाडों तथा अपने अलंकारोंके साथ प्रकट हुए हैं।' तथा—

चित्रैराञ्जिभिर्वपुषे व्यञ्जते वक्षःसु रुक्माँ अधि येतिरे शुभे। अंसेष्वेषां नि मिम्शुर्क्षष्टयः साकं जिन्नरे स्वधया दिवो नरः॥ ८॥ सिंहा इव नानद्ति प्रचेतसः पिशा इव सुपिशो विश्ववेदसः। क्षपो जिन्वन्तः पृषती-भिक्तंष्टिभिःसमित् सवाधः शवसाहिमन्यवः॥८॥

स. १।६१

'ये वीर अपने शरीरोंको अलंकारोंसे सुशोभित करते हैं, छातीपर शोभाके लिये द्वार धारण करते हैं। उनके कंधों-पर भाके चमकते हैं, ये दिन्य वीर अपने बलके साथ निर्माण हुए हैं। ये वीर सुन्दर, सिंहोंके समान गर्जना करने बाले प्रभावी, शूर, हरिणियोंके साथ जाकर मालोंसे शत्रु-आंका नाश करनेदाले, सांपोंके समान क्रोबी, मालोंसे शत्रुके साथ कहते हैं। ' इस तरह इन भालोंका शत्रुपर प्रयोग करनेका वर्णन वेदमंत्रोंसे है। भालोंसे ये वीर लडते हैं और शत्रुका नाश करते हैं। ऋष्टिपेण (ऋष्टि-सेन) एक ऋषिका नाम ऋ. टापा १३ में आया है। ऋष्टिपेणका पुत्र आर्ष्टिपेण है।

आर्ष्टिषेणो होत्रमृषिर्निषीदत् । ऋ. ८१५।१३

'ऋष्टिपेणका पुत्र ऋषि यज्ञमें होत्र कर्म करनेके लिये बैठा।' इसमें 'ऋष्टि-सेन'पद है। 'मार्कोवाले सैनिकोंका मुख्य अधिकारी ' यह इस पदका अर्थ है। मालेवाले सैनिक होते थे और उनका मुख्य अधिकारी एक होता था। इसका तास्पर्य यह है कि मालोंवाली सेना वैदिक समयमें होती थी।

#### असि=तलवार

भालोंके विषयमें इसने वर्णन देख लिये। अब तलवारका वर्णन देखते हैं। 'असि 'पद तलवारका वाचक वेद्में है। देखिये —

'मा त्वातपत् त्रियः आत्मापियन्तं मा स्वधि-तिस्तन्व आ तिष्ठपत् ते । मा ते गृध्नुरविशः स्तातिहाय छिद्रा गात्राण्यसिना मिथू कः ॥

ऋ. १।१६२।२०

' ऊपर जानेके समय तेरा प्रिय आत्मा तुझे कष्ट न देवे। शख तेरे शरीर पर घाव न करे। छोमी मनुष्य तळवारसे काट काट कर तेरे अवयव पृथक् पृथक् न करे। ' यहां 'स्विधिति और असि ' ये दो शख कहे हैं। 'स्विधिति ' छुरीका नाम है और 'असि ' तळवारका नाम है। तथा-

### उदार स्फोटक अस्त्र

ये वाहवो या इपवो धन्वनां वीर्याणि च। असीन् परश्नायुधं चित्ताकृतं च यद् हिद्। सर्वतदर्बुदे त्वमामित्रेभ्यो हशे कुरु उदारांश्च प्रदर्शय॥

सप्त जातान्यर्बुद उदाराणां समीक्षयन् । अथर्व, ११।९।९;६

'जो बाहु बल हैं, जो बाण हैं, जो धनुधारियोंके परा-कम हैं, जो तलवारें, फरिशयां और अनेक शख हैं तथा जो अन्त:करणमें योजनाएं हैं, यह सब शत्रुको दिखाओ तथा जो 'उदार' हैं उनको भी शत्रुको दिखाओ।सात जातियां उदारोंकी हैं, उनको शत्रुके सामने दिखाओ।

यहां धनुष्य, बाण, तलवार, फरिशयां कुन्हाडे भौर

डालता है और धनुष्यकी डोरीके आघातोंसे दाथका संरक्षण करता है। वैसा सब कर्मोंको जाननेवाला मनुष्य दूसरे मनुष्यका सब प्रकारसे बचाव करे। 'गोधाके चर्मसे दाथपर वेष्टन डालनेसे दाथका बचाव होता है, नहीं तो धनुष्यकी डोरी बाण छूटनेसे डावे दाथको घसीट कर जायगी और दाथकी चमडी उससे उसी समय उतर जायगी। धनुष्यधारी वीरके डावे दाथका संरक्षण करनेके लिये इस तरह यह इसझ सहायक होता है। यदां 'इस्त+ झ'पदमें 'झ' यह पद रक्षण करनेके अर्थमें है। वर्मके विषयमें मंत्रमें कहा है—

त्वमसे प्रयतदाक्षणं नरं

वर्भेव स्यूतं परि पासि विश्वतः ॥ ऋ. ११३ १११५ 'हे अग्ने ! तू दक्षिणा देनेवाले मनुष्यको चारों ओरसे सुरक्षित रखता है जैसा अच्छा सीया कवच मनुष्यका संर-क्षण करता है। 'इसमें कवचका रक्षण करनेका सामर्थ्य वर्णन किया है। इसी वर्मके विषयमें और देखो--

मर्माणि ते वर्मणा छादयामि । ऋ. ६।७५।१८

' तेरे सब मर्मोंको कवचसे में आच्छादित करता हूं।' यहां कवचसे सब मर्म आच्छादित होनेसे मनुष्यकी सुरक्षा कवचसे होती है यह सिद्ध होता है। तथा—

यो नः खो अरणो यश्च निष्ठयो जिघांसित । देवास्तं सर्वे धूर्वन्तु ब्रह्म वर्म ममान्तरम् ॥

ऋ. दाणपा १०

'जो ( अ-रणः स्वः ) जो असंतुष्ट हुआ स्वकीय अथवा जो नीच परकीय हमारा नाश करनेकी इच्छा करता है, सब देव उसका नाश करें, ज्ञान ( ब्रह्म ) ही मेरा आन्त-रिक कवच है। 'यहां ज्ञानको आन्तरिक कवच कहा है। जो अपना रक्षण अपने अन्दरसे करता है वह आन्तरिक कवच बढा महत्वका है। यहां ज्ञानको भी संरक्षक कवच कहा है और कवच वीरके मर्मोंका संरक्षण करता है, और इस तरह जहां कवच रहता है वहांका संपूर्ण रक्षण होता है ऐसा कहा है।

'शिप्र'पद शिरो रक्षकके छिये आता है। 'शिर-स्नाण' इसका अर्थ है। ये शिरस्नाण कई प्रकारके होते थे। इनके नामोंसे ही इनका वर्णन हो सकता है—

अयः शिप्राः = लोदेके शिरखाण । पीवो-अश्वा शुचद्रथा हि भूता ऽयःशिष्रां वाजिनः सुनिष्काः ॥ ऋ. ४।३७।४ 'पुष्ट मश्च जिनके हैं, तेजस्वी रथ जिनके हैं, लोहेके शिरखाण जो धारण करते हैं वे (वाजिनः) बळवान मौर (सु-निष्काः) उत्तम धनवान् होते हैं। 'यहां लोहेके शिरखाण धारण करनेवाले ऋभुओंका वर्णन है। इनके सिर पर लोहेका शिरोरक्षण रहता था।

हिरण्यशिप्रः — सुवर्ण शिरस्राण। हिरण्यशिप्रा मरुतो द्विध्वतः

पृश्नं यात पृपतीिभः समन्यवः ॥ ऋ. २।३४।३
'(हिरण्य-शित्राः) सुवर्णका शिरस्राण धारण करनेवाले
मरुत् वीर शत्रुभोंको हिलाते हुए धव्बोंवाली हिरणोंके रथोंमेंसे यज्ञस्थानमें जाते हैं।' यहां 'हिरण्य-शित्राः'
पद सोनेके शिरस्राणका भाव बता रहा है। जरतारीका
शिरस्राण ऐसा भो भाव इसका हो सकता है—

युम्नी सुशिप्रो हरिमन्युसायक ॥ १ ॥
तुदद्दि हरिशिप्रो य आयसः ॥ ८ ॥ ऋ. १०।९६
हन मंत्रोंमें 'सु-शिप्रः, हरिशिप्रः' ये पद हैं ।
'उत्तम शिरस्राण तथा दुःखका हरण करनेवाला शिरस्राण '
ये इसके अर्थ हैं । इस तरह (शिप्र) शिरस्राण कई प्रकारके थे, यह इससे सिद्ध होता है । शरीरपर कवच थे, वे
भी अनेक प्रकारके थे । सिरपर शिरस्राण भी अनेक प्रकारके थे । इनमें शिरका संरक्षण तथा साँद्र्य देखना होता
था । सिरका संरक्षण मुख्य है, पश्चान् साँद्र्य देखना होता है।

नगर, की लोके नगर, सैन्य, शस्त्रास्त्र ये हमने देखे। अब हम राष्ट्रके ध्वजका विचार करते हैं। शत्रुके साथ युद्ध करने के समय अपना ध्वज ऊंचा रहना चाहिये। क्योंकि इस ध्वजको देखकर सैनिक उत्साहसे युद्ध करते हैं। ध्वज न रहा तो सैनिक निरुत्साहित होकर पला-यन करने लगते हैं। यह तो युद्धकी बात है पर अन्य सम-योंमें भी की लेकी दिवारपर ध्वज फहरना चाहिये, जहां शासक रहता हो वहां ध्वज फहरना आवश्यक है। इस तरह ध्वजका महत्त्व वेदमें भी सर्वत्र माना है; इसलिये संक्षेपसे ध्वजके विषयमें अब थोडासा वर्णन देखना यहां आवश्यक है।

स्पर्धन्ते वा उ देवहूये अत्र येषु ध्वजेषु दिद्यवः पतान्ते । युवं ताँ मित्रा वरुणावमित्रान् हतं पराचः शर्वा विष्वचः । ऋ. ७।८५।२ ' इस संग्राममें शतुके साथ इमारे वीर स्पर्धा करते हैं, इन युद्धोंमें ध्वजोंपर शत्रुके अख गिरते हैं, हे मित्र और वरुणो ! तुम दोनों शत्रुओंको मारो और हिंसक शखसे शत्रुको चारों ओर भगा दो। '

यहां ' ध्वजेषु दिद्यवः पतन्ति ' अर्थात् ध्वजोंपर तेजस्वी अस्त्र शत्रु फेंकते हैं, ऐसा कहा है। शत्रुका ध्वज तोडना यह भी एक युद्धकी नीति है और अपने ध्वजका संरक्षण करना यह अपने रक्षकोंका कर्तन्य है। इस दृष्टिसे ध्वजका महत्त्व है। तथा और देखिये—

अस्माकिमन्द्रः समृतेषु ध्वजेषु अस्माकं या इषवः ता जयन्तु । अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु अस्मा उ देवा अवता हवेषु ॥ ऋ. १०।१०३।१२

' हमारे ध्वज फहरते रहनेके समय इन्द्र हमारा संरक्षण करे, जो हमारे शस्त्र हैं वे विजयी हों, हमारे वीर श्रेष्ठ रहें, सब देव युद्धोंमें हमारा संरक्षण करें। ' यहां ध्वजका महत्त्व बताया है—

उत्तिष्ठत सं नह्यध्वं उदाराः केतुभिः सह । सर्पा इतर जना रक्षांस्यनु धावत ॥ अथर्वः ११।१०।१

' हे उदार सैनिको, उठो, सिद्ध हो जाओ, अपने ध्वजोंके साथ शत्रुपर आक्रमण करो। हे सर्प और इतर जनहो चलो। ' यहां शत्रुपर आक्रमण करनेके समय अपने ध्वज लेकर चलो ऐसा कहा है। अपने ध्वजको संभालते हुए शत्रुपर आक्रमण करो यह भाव यहां है।

### सूर्य चिन्हका ध्वज

वेदमें सूर्य चिन्हका ध्वज है ऐसा दीखता है। देखिये— एता देव सेनाः सूर्यकेतवः सचेतसः । अमित्रान् नो जयन्तु स्वाहा ॥ अथर्वः पार्शात्र 'ये हमारी दिन्य सेनाएं एक विचारसे अपने सूर्य चिन्ह-वाले ध्वज लेकर शत्रुओंपर विजय प्राप्त करें। यहां अपनी सेनाको 'सूर्य केतवः' कहा है, अर्थात् इनका ध्वज सूर्य चिन्हवाला था, इसमें संदेह नहीं है।

इस तरह ध्वजका महत्त्व वेदमें वर्णन किया है। अपने संरक्षणके कार्यके लिये जैसा शस्त्रास्त्रोंका उपयोग है, जैसा सैनिकोंका उपयोग है वैसा ही उत्साह संवर्धनके लिये ध्वजका भी उपयोग हैं। संरक्षणका विचार करनेके समय इन सब बातोंका विचार करना आवश्यक है। मान लीजिये कि अपने नगर कीलोंमें वसे हैं, पर उनके पास सेना और शस्त्रास्त्र नहीं हैं, अथवा जैसे चाहिये वैसे नहीं है, तो अपना पराभव निःसंदेह होगा। इसलिये अपने संरक्षणका जिस समय विचार करना है, उस समय इन सब बातोंका अच्छी तरह विचार करना अत्यंत आवश्यक है। थोडीसी न्यूनता रही, तो पराजय होगा, अतः अच्छी तरह सावधानता रखनी चाहिये। वेदमें कहे राष्ट्रीय संरक्ष-णके कार्यमें सावधानताका आदेश महत्त्वका है।

### पुरोहितके आधीन संरक्षण

राष्ट्रका वा नगरोंका संरक्षणका कार्यालय पुरोहितके आधीन वेदोक्त पद्धतिसे था। स्थानस्थानका संरक्षणका कार्य अन्य रक्षक ही करते थे, पर संरक्षणाध्यक्ष पुरोहित रहता था। इस विषयमें कुछ वेदमंत्र देखिये—

ऋषिः वसिष्ठः । देवता विश्वेदेवाः । संशितं म इदं ब्रह्म संशितं वीर्ये१ बलम् । संशितं क्षत्रमजरमस्तु जिष्णुर्येषामस्मि पुरो हितः ॥ १ ॥ अथर्वै ३।१९

र में इदं ब्रह्म संशितं— मेरा यह ज्ञान तेजस्वी हैं अर्थात् मैंने जो ज्ञान इस राष्ट्रमें फैलाया है, वह अत्यंत तेजस्वी है। इस तेजस्वी ज्ञानसे सब प्रजा तेजस्वी हुई है। प्रजासे निरुश्साह, उदासीनता, निर्वकता दूर हुई है और उरसाह, आशावाद तथा ध्येयवाद और सबळता इस राष्ट्रकी प्रजामें उरपन्न हुई है।

२ मे इदं वीर्य वलं संशितं — मेरे इस राष्ट्रका वीर्यं भौर बल तीक्ष्ण हुना है। राष्ट्रमें पराक्रम करनेकी शाकि बढ़ गई है। नये नये कार्य प्रारंभ करनेका उत्साद इस प्रजामें ना गया है। यह मेरे ज्ञानके प्रचारसे हो गया है।

रे संशितं क्षत्रं अजरं अस्तु—इस राष्ट्रका तेजस्वी क्षात्र तेज क्षीण होनेवाला नहीं है। भैंने जो ज्ञान बढाया है उस ज्ञानसे इस राष्ट्रका क्षात्र बल तथा उत्साह बढता ही जायगा।

8 येपां जिष्णुः पुरोहितः आस्मि — जिनका में जय-शाली पुरोहित हूं, उनका विजय निश्चित है, क्योंकि मैंने इस राष्ट्रकी सब प्रचारसे तैयारी ही ऐसी उत्तम की है।

वसिष्ठ पुरोहित जिस राज्यका था, उस राज्यको उन्होंने अपनी सुयोग्य शिक्षाद्वारा विजयी बनाया था। तथा और देखिये—

सं अहं एषां राष्ट्रं स्यामि सं ओजो वीर्यं वलम्। वृश्चामि रात्र्णां वाहून् अनेन हविषाहम्॥२॥ ५ अहं एषां राष्ट्रं संस्यामि— में पुरोहित होकर

इनका राष्ट्र सब प्रकारसे तेजस्वी बनाता हूं। इस राष्ट्रमें

तेजस्वी ज्ञान फैलाकर उन प्रजाजनोंका उत्साह बढाता हूं भौर संपूर्ण राष्ट्रको में उत्तम तेजस्वी बनाता हूं !

द अहं एषां ओजः वीर्यं वलं संस्थापि— में इन प्रजाजनोंका शारीरिक सामध्यं, पराक्रम करनेका वीर्यं और मनका बल बढाता हूं। जिससे इस राष्ट्रभरमें सर्वत्र नद-चैतन्य उत्पन्न हुआ ऐसा दीखेगा।

9 अहं राज्यां बाहून बुश्चामि—में शत्रुकोंके बाहु-कोंको ही काटता हूं। शत्रुकोंके बाहु कुछ भी प्रमावशाली न हों, ऐसा अपने राष्ट्रका सामर्थ्य में बढाता हूं। अपने राष्ट्रकी शक्ति शत्रुके राष्ट्रकी शिक्ति अधिक प्रमावी बना देता हूं।

८ अहं अनेन हिवा ( एतत् सर्वं करोमि )— में इस हिवके यज्ञ से यह सब करता हूं। हिवके समर्पणसे यज्ञ होता है। इस हिवसे यह यज्ञ करके मैं यह प्रभाव यहां उत्पन्न करता हूं।

राष्ट्रका शिक्षा मंत्री पुरोद्दित दोता था। उसके कार्यके किये घनराशि नियुक्त होती थी। उस घनराशिका ज्ञान प्रचारके कार्यमें समर्पण करना उस शिक्षामंत्रीका कार्य था। उस घनराशीरूप हविके समर्पणसे वह ज्ञान प्रसार करता था और उस ज्ञानसे वह प्रजाजनोंका उत्साह बढाता था और उस राष्ट्रका क्षात्रतेज वह प्रभावी बनाता था।

नीचैः पद्यन्तां अघरे भवन्तु ये नः सूरिं मघ-वानं पृतन्यान् । क्षिणामि ब्रह्मणा अमित्रान् उन्नयामि स्वान् अहम् ॥३॥

९ (अमित्राः) नीचैः पद्यन्ताम् - शत्रु नीचे गिर जांयः १० (अमित्राः ) अधरे भवन्तु - शत्रु अवनत हों, पराजित हों, बलमें शत्रु क्षोण हों।

११ ये ( अमित्राः ) नः सूरिं मघवानं पृतन्यान् — जो शत्रु इमारे राष्ट्रके ज्ञानी और धनीपर सैन्य मेजकर उनको कष्ट देते रहेंगे, वे सब क्षीण बल होकर नीचे गिरें।

१२ अहं ब्रह्मणा अमित्रान् क्षिणामि- में ज्ञानका प्रचार अपने राष्ट्रमें करके उस ज्ञानसे अपने राष्ट्रके लोगोंका उत्साह बढाकर, अपने राष्ट्रके शत्रुक्षोंका क्षय करता हूं।

१३ अहं ब्रह्मणा स्वान् उन्नयामि-में ज्ञानके प्रचारसे अपने राष्ट्रके प्रजाजनोंकी उन्नति करता हं।

ज्ञानके प्रचारसे ही यह सब हो सकता है। राष्ट्रमें ज्ञान प्रसार करना पुरोहितोंका कार्य है। पर वह ज्ञान ऐसा हो कि जिससे ब्राह्मणोंके युवक ज्ञानी बने, क्षत्रियोंके तरुण ग्रूर वीर और बलवान् बने, वैक्योंके युवक ब्यापार ब्यवहारसें कुशल बनें, शूद्रोंके युवक उत्तम कारांगर हों बार वन्य जातियोंके तरुण वन रक्षणादि कार्य उत्तम रीतिसे करनेमें समर्थ हों।

तीक्ष्णीयांसः परशोः अग्नेः तीक्ष्णतरा उत । इन्द्रस्य वज्रात् तीक्ष्णीयांसो येषां अस्मि पुरो-हितः ॥ ४ ॥

१८ येषां अहं पुरोहितः अस्मि- जिनका में पुरोहित हूं, जिनका मैं शिक्षणमंत्री हूं उनकी में उन्नति इस तरह करता हूं।

१५ (तेषां शखसंत्रामाः) परशोः तीक्ष्णीयांसः-उनके शस्त्रअस्त्र फरशीसे भी तीक्ष्ण बनाता हं।

१६ उत ( तेषां शस्त्रसंभाराः ) अक्षः तीक्ष्णतराः-कौर उनके शस्त्रसंभार अग्निसे भी अधिक तीक्ष्ण बनाता हूं तथा—

१७ (तेषां शस्त्रसंभाराः ) इन्द्रस्य बज्रात् तीक्ष्णीः यांसः - इन्द्रके बज्रसे भी अधिक तीक्ष्ण उनके शस्त्रसंभार मैं बनाता हूं, जिनका मैं पुरोदित दोता हूं।

राजपुरोहितकी महत्वाकांक्षा यहां पाठक देखें। राष्ट्रके शिक्षामंत्री राष्ट्रमें कैसा नवचैतन्य लाता है यह देखने योग्य है। तथा—

एषां अहं आयुधा संस्थामि एषां राष्ट्रं सुवीरं वर्धयामि । एषां क्षत्रं अजरं अस्तु जिल्लु एषां चित्तं विश्वे अवन्तु देवाः ॥ ५ ॥

१८ अहं एषां आयुधा संस्थामि - में पुरोहित इस राष्ट्रके भायुधोंको तीक्ष्ण बनाता हूं। शत्रुराष्ट्रके भायुधोंसे हमारे राष्ट्रके भायुध भाषिक तीक्ष्ण तथा अधिक प्रभावी रहें।

१९ एषां राष्ट्रं सुवीरं (कृत्वा) अहं वर्धयामि-इनका राष्ट्र उत्तम वीरोंसे युक्त करके में बढाता हूं। मेरी सुशिक्षासे इस राष्ट्रमें, जिनका कि में पुरोहित हूं, शूर वीर उत्साही बढेंगे मौर उनके प्रयत्नसे इस राष्ट्रका उत्कर्ष होगा।

२० एषां क्षत्रं अजरं जिष्णु अस्तु- इनका क्षात्रतेज षक्षय हो, इनके क्षात्रतेजमें कभी न्यूनता न हो और वह जय प्राप्त करनेवाला हो। इनकी वीरता बढती ही जायगी। ये यश कमाते ही रहेंगे।

२१ विश्वेदेवाः एषां चित्तं अवन्तु - सब देव इनके ।चित्तकी सुरक्षा करें। सब देव इनके सहायक हों।

उद्धर्षन्तां मघवन् वाजिनानि उद् वीराणां जयतां एतु घोषः । पृथक् घोषा उल्लल्यः केतु-मन्त उदीरताम् । देवा इन्द्रज्येष्ठा मरुतो यन्तु सेनया ॥ ६॥ २२ है (मधवन्)! वाजिनानि उद्धर्षन्ताम् - हे इन्द्र! सेनाएं हर्षित हों। सानि होंमें कभी सुस्ती या उत्साह हीनता न का जाय।

२३ जयतां चीराणां घोषः उदेतु- विजय प्राप्त करते हुए चीरोंका शब्दघोष ऊपर उठे, वर्धात हमारे चीर विजय प्राप्त करके झा जांय और उनका जयजयकारका घोष चारों भोर आकाशमें भर जाय।

२० केत्मन्तः उलुजयः घोषाः पृथक् उदीरताम्-ध्वज केकर हमका करनेवाले हमारे विजयी विरोके शब्दोंका घोष पृथक् पृथक् आकाशमें ऊपर उठता रहे। जिससे हमारे वीरोके हरसाहमय अकामणका अवको पता लगे।

र्ष इन्द्रज्येष्ठा मकतः देवाः सेनया यन्तु- इन्द्र जिनका प्रमुख सेनापित है वे मकत् वीर हमारी सेनाके साथ चर्ले। 'मकत् 'वीर वे हैं, कि नो (मर्+उत्) मरने तक उठकर लडते हैं। 'इन्द्र 'वह है कि नो (इन्+द्र ) शत्रुक्षोंका विदारण करते हैं। 'देव' वे हैं कि नो विज-यका उत्पाद धारण करते हैं। हमारी सेनामें ऐसे वीर हों।

प्रेता जयता नर उम्रा वः सन्तु बाहवः। तीक्ष्णेषवोऽवलधन्यनो हतोम्रायुवा अवलानुमवाहवः॥७॥

२६ हे नर ! प्रइत, जयत- हे नेता वीरो, आगे बढी और वीजय प्राप्त करो। जो आगे उत्साहसे बढेगा वही विभय प्राप्त करेगा।

२७ वः वाहवः उग्नाः सन्तु- बापके बाहु शौर्य, वीर्य, धैर्यसे युक्त हों, इससे तुम सब विजयी हो जाओगे।

२८ तीक्ष्णेषयः अयलयन्त्रभः हत- तुम्हारे बाण तीक्षण हों, तुम्हारे शखोंसे शबुके धनुष्यादि युद्ध साधन अत्यंत निबंल हों। तुम्हारे शख शबुके शखोंसे अधिक तीक्षण हैं। अतः तुम शबुका वध करो। शबुका नाश करो।

२२ उत्र-बाहवः उत्राप्युधाः ! अवलान् हत- हे उत्र बाह्वालों और प्रखर आयुधोंवाले बीरो ! तुम अपने शत्रुको मारो, काटो क्योंकि इनके शस्त्रास्त्र कमजोर हैं। तुम्हारे शस्त्र शत्रुके शस्त्राखोंसे अधिक प्रमावी हैं।

अवश्रृष्टा परापत शरव्ये बह्मसंशिते। जयामित्रान् प्रपद्यक्त जहोत्रां वरं मर्गामीणां मोचि कश्चन ॥ ८॥

३० हे ब्रह्मसंशित शरव्ये! अवसृष्टा परापत — हे ज्ञानसे बाधक तेजस्वी बने शस्त्र! तू हमारे वीरों द्वारा

- I TREE CONTRACTOR

छोडा जानेपर शत्रुपर जा गिर और शत्रुका नाश कर ।

३१ अमित्रान् जय — शत्रुत्रोंको जीत छो।

३ प्र पद्यस्य — विशेष वेगसे शत्रुसेनामें घुस जा।

३२ एषां बरं बरं जाहि— इन शतुभोंके जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ बीर हों उनको मार डाल । शतुके मुख्य प्रमुख वीर मर गये तो शतुका पराभव शीव हो जाता है ।

रेड अमीयां कश्चन मा मोचि — इनमेंसे किसीको न छोड अयांत् सब शञ्जुशोंको मार डाळ और अपनी उत्तम विजय हो ऐसा कर।

इस संपूर्ण सुक्तके मननसे पता लग सकता है, कि
पुरोदितके आधीन राष्ट्रकी रक्षण व्यवस्था थी। वे कीले,
दुर्ग, वन आदिके रक्षण कार्यकी देखमाल करते थे और
राष्ट्रके रक्षकोंको शिक्तमें रखना, उनके शखाख शतुके शखाः
खोंसे अधिक कार्यक्षम रखना, तथा अपने वीरोंका उत्साह
अधिक रहेगा ऐसा ज्ञान अपने राष्ट्रमें फैलाना शादि वे ही
पुरोदित करते थे। वे बाह्मम रहनेके कारण वे ज्ञानसंपन्न
रहते थे और ऋषि कालमें बाह्मणके घर विद्यापीठ ही होते थे
और उनके विद्यापीठमें बाह्मण, क्षत्रिय, वैदय और श्रुदोंके
लडके पढते थे। क्षात्रियोंको क्षात्रियोचित शिक्षा वहां
मिलती थी। श्री दाशरथी राम, लक्ष्मण तथा श्रीकृष्ण,
बलराम आदिकी शिक्षा इन गुरुकुलोंमें ही हुई थी। इस
तरह योग्य रीतिसे राष्ट्रके रक्षक इन विद्यापीठोंमें तैयार
होते थे।

नगरोंकी रचना, नगरोंके कीले, कीलेमें पांच या सात दिवारें, दिवारोंमें अन्दर प्रवेश करनेके द्वार, द्वारोंपर रक्षक, घरोंक रक्षक, गलियोंके रक्षक, वनोंके और अरण्योंके रक्षक, निद्योंके उतारोंपर रक्षक ऐसे नगरों और वनोंमें चारों और उत्तम रीतिले रक्षणका कार्य होता था। इसलिये सर्वत्र सुरक्षा रहती थी।

रक्षकोंके पास उत्तम शस्त्र-भस्त रहते थें। शत्रुके आयु-धोंसे अपने वीरोंके आयुध अच्छे तीक्ष्ण रखे जाते थे और अपने शस्त्रास्त्रोंका प्रभावी प्रदर्शन भी किया जाता था।

स्फोटक गोलंक भी रहतें थे जिनको 'उदार ' कहते थे। जिनके सात प्रकार थे। इनकी स्फोटकता भी विशेष रहती थी और वे स्फोट करके शत्रुको दिखाये भी जाते थे।

इस तरद वैदिक आदेशानुसार राष्ट्रकी संरक्षण व्यवस्था थी। इसका विचार पाठक करें।

## वेदक ज्यारुधान

वेदोंमें नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके लिये एक एक व्याख्यान दिया जा रहा है। ऐसे व्याख्यान २०० से अधिक होंगे और इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध हो जायगा।

मानवी न्यवहारके दिन्य संदेश वेद दे रहा है, उनको छेनेके छिये मनुष्योंको तैयार रहना चाहिये। वेदके उपदेश आचरणमें छानेसे ही मानवोंका कल्याण होना संभव है। इसाक्रिये ये न्याख्यान हैं। इस समय तक ये न्याख्यान प्रकट हुए हैं।

- १ मधुच्छन्दा ऋणिका आश्चिमं आदर्श पुरुषका दर्शन।
- २ वैदिक अर्थव्यवस्था और स्वामित्वका सिद्धान्त।
- ३ अपना स्वराज्य।
- ४ श्रेष्ठतम कर्म करनेकी शक्ति और सौ वर्षोंकी पूर्ण दीर्घायु ।
- ५ व्यक्तिवाद और समाजवाद।
- ६ 🦥 शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।
- ७ वैयक्तिक जीवन और राष्ट्रीय उन्नति।
- ८ सप्त व्याहतियाँ।
- ९ वैदिक राष्ट्रगीत।
- १० वैदिक राष्ट्रशासन।
- ११ वेदोंका अध्ययन और अध्यापन।
- १२ वेदका शीमद्भागवतमें दर्शन।
- १२ प्रजापति संस्थाद्वारा राज्यशासन।
- १४ त्रैत, द्वेत, अद्वेत और एकत्वके सिद्धान्त ।
- १५ क्या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या है ?
- १२ ऋषियोंने वदोंका संरक्षण किस तरह किया?

- १७ वेदके संरक्षण और प्रचारके लिये आपने क्या किया है ?
- १८ देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान।
- १९ जनताका हित करनेका कर्तव्यः
- २० मानवके दिव्य देहकी सार्थकता।
- २१ ऋषियोंके तपसे राष्ट्रका निर्माण।
- १२ मानवके अन्दरकी श्रेष्ठ शक्ति।
- २३ वेदमें दर्शाये विविध प्रकारके गाज्यशासन।
- २४ ऋषियोंके राज्यशासनका आदर्श।
- २५ वैदिक समयकी राज्यशासन व्यवस्था।
- २६ रक्षकांके राक्षस।
- २७ अपना मन शिवसंकलप करनेवाला हो।
- २८ मनका प्रचण्ड वेग।
- २९ वेदकी दैवत संहिता और वैदिक सुभाषि-तोका विषयवार संग्रह।
- ३० वैदिक समयको सेनाव्यवस्था।
- ३१ वैदिक समयके सैन्यकी शिक्षा और रचना
- १२ वैदिक देवताओंकी व्यवस्था।
- ३३ वेदमें नगरोंकी और वनोंकी संरक्षण व्यवस्था।

आगे न्याख्यान प्रकाशित होते जांयगे । प्रत्येक न्याख्यानका मूल्य । ) छः आने रहेगा । प्रत्येकका डा. न्य. ) दो आना रहेगा । दस न्याख्यानोंका एक पुस्तक सजिल्द लेना हो तो उस सजिल्द पुस्तकका मूल्य ५) होगा और डा. न्य. १॥) होगा ।

मंत्री — स्वाध्यायमण्डल, पोस्ट- 'स्वाध्यायमण्डल ( पारडी ) ' ति. स्रत



वैदिक व्याख्यान माला — ३४ वाँ व्याख्यान

# अपने शरीरमें देवताओंका निवास

और उनकी सहायतासे नीरोगताकी प्राप्ति

लेखक

## वं॰ श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

अध्यक्ष- स्वाध्याय-मंडल, साहित्यवाचस्पति, गीतालंकार

स्वाध्यायमण्डल, पारडी (स्रत)

मूलय छः आने





# अपने दारीरमें देवताओं का निवास

## और उनकी सहायतासे नीरोगताकी प्राप्ति

अपने शरीरमें अनेक देवताएं रहीं हैं, यह जाननेका मुख्य विषय है, पर इसकी ओर ही बहुत छोगोंका ख्याल नहीं जाता, यह शोककी बात है।

पञ्चभूतोंका शरीर

यह अपना शरीर पंचमहाभूतोंका बना है, यह सब जानते हैं और वैसा बोलते भी हैं। पृथ्वी, आप्, तेज, वायु और आकाश ये पांच महाभूत हैं और इनका यह शरीर बना है। ये पांच देवताएं हैं और इनके अंश एकत्रित होकर यह शरीर बना है। अर्थात् ये पांच देवताएं इस शरीरमें रहती हैं। शरीरका स्थूलभाग पृथ्वीका बना है, शरीरमें जलका अंश है वह आप तत्वका बना है, शरीरमें जो उदणता है वह अग्नितत्व है, शरीरके पंच प्राण और पंच उपप्राण वायुत्त्वके बने हैं और शरीरमें जो अवकाश है वह आकाशत्वका बना है। इस तरह पांच देवता तो इस शरीरमें हैं, इसमें किसीको संदेह ही नहीं हो सकता।

पृथ्वीपर पर्वत, बृक्ष, निदयां आदि हैं। ये भी देवताएं हैं। बृक्षवनस्पतियां केश और लोम बनकर रहीं हैं, शरीरमें नसन। डियां हैं वे निदयों के रूप हैं, पृथ्वीपर पर्वत हैं उसका शरीरमें रूप पृष्ठवंश है। पृथ्वीपर ये हैं और शरीरमें भी ये हैं। पंचमहाभूत और ये तीन मिलकर झाठ देव-ताएं हमने शरीरमें देखीं। ये देवताएं शरीरमें हैं इसमें संदेह नहीं है। पृथ्वीलोक ही इस तरह शरीरमें रहने लगा है। इसकों मूलोक कह सकते हैं। यदि पृथ्वीलोक शरीरमें हें तब तो झनतरिक्षलोक और द्युलोक भी इस शरीरमें होंगे ही, इनको हम अब देखनेका यहन करेंगे।

यस्य त्रयस्त्रिशद् देवा अङ्गे गात्रा विभोजिरे । तान् वै त्रयस्त्रिशद् देवानेके ब्रह्मविदो विदुः॥ अथर्व. १०।७।२७ 'तेंतीस देव (यस्य अंगे) जिसके अंगर्से (गात्रा विभे-जिरे) गात्र होकर रहे हैं, उन तेंतीस देवोंको अकेले ब्रह्म-ज्ञानी हो जानते हैं। 'अर्थात् ये ३३ देव शरीरके अंगों और गात्रोंसे रहते हैं। यहां उनको शरीरके इन अवयवोंसें, इंद्रियोंसें देखना चाहिये। तथा और देखिये—

यस्य भूमिः प्रमा अन्तरिक्षं उत उद्रम्। दिवं यश्चके मूर्घानं तसा ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः॥ श्रार्वः १०।७।३२

' मूमि जिसके पांव हैं, अन्ति श्वित जिसका पेट है, धु-छोकको जिसने अपना सिर बनाया, उस श्रेष्ठ बहाके लिये मेरा प्रणाम है। 'इस मंत्रमें पृथ्वी पांव, अन्तिरक्ष पेट और द्युकोक सिर हैं ऐसा कहा है। और देखिये—

यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुरङ्गिरसोऽभवन् । दिशो यश्चके प्रज्ञानीः तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः॥

' वायु जिसका प्राण झौर अपान है, जिसके झांख झांग-रस हुए हैं, दिशाओंको जिसने कान बनाये, उस ज्येष्ठ ब्रह्मको मेरा प्रणाम है। 'तथा—

यस्य सूर्यश्चक्षुः चन्द्रमाश्च पुनर्णवः। अग्नि यश्चक आस्यं तसौ ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः॥ स्थर्वः १०१७।३३

' जिसका आंख सूर्य है, पुनः पुनः नवीन होनेवाला चंद्रमा जिसका दूसरा आंख है, अग्निको जिसने अपना सुख बनाया है उस श्रेष्ठ बह्मके किये मेरा प्रणाम है। '

इन मंत्रोंमें जो देवता भाये हैं उनकी तालिका ऐसी बनती है-- मूर्धा (सिरः) झुलोक उदरं अन्तरिक्षलोक पांच भूलोक (भूमिः) प्राण, अपान वायु चक्षु (होनों) अंगिरसः, (स्यंः, चन्द्रमाः) कान दिशाएं (प्रज्ञानीः) मुख

अंग, अवयव, गात्र तैंतीस देवताएं

पांव, पेट और सिर यह शरीरमें त्रिलोकी है। तैंतीस देव शरीरके अंगमत्यंग, इन्द्रिय और गात्र बने हैं। उदाहरणके लिये वायु प्राण हुआ है, सूर्य चक्षु बना, अग्नि मुख
बना, इस तरह अन्यान्य देव अन्यान्य अवयव बने हैं।
विश्व शरीरमें ये बड़े देव हैं और मानवी शरीरमें उन देवोंके
अंश आकर रहे हैं। दोनों स्थानोंपर देव और देवतांश
समानत्या रहे हैं। इनका निरीक्षण अब करना है, इस
विषयके ये मंत्र देखिये—

कस्मादंगाद् दीण्यते अग्निरस्य कस्माद्ङ्वात्प-वते मारिश्वा। कस्मादंगाद् वि मिर्मातेऽधि चन्द्रमा महःस्कंभस्य विमानो अङ्गम् ॥२॥ कस्मित्रंगे तिष्ठति भूमिरस्य कस्मित्रंगे तिष्ठ-त्यन्तिरक्षम्। कस्मित्रंगे तिष्ठत्याहिता द्यौः कस्मित्रंगे तिष्ठत्युतरं दिवः॥३॥ षथवं. १०।७

' इसके किस अंगसे अग्नि प्रदीष्त होता है, इसके किस अंगसे वायु बहता है, इसके किस अंगसे चन्द्रमा स्कंभके अंगको मापता हुआ चळता है, इसके किस अंगमें भूमि उहरती है, इसके किस अंगमें अन्तरिक्ष रहता है, इसके किस अंगमें युळोक रहा है और किस अंगमें उच्चतर युळोक रहा है। '

इस तरह प्रश्न पूछनेका कम बताया है। विचार करनेवाले इस तरह विचार करें। यह विचार परमात्माके विश्व शारी-रका और मनुष्यके पिण्ड शरीरका समान रीतिसे होता है। देखिये—

यस्मिन् भूमिरन्तरिक्षं द्यौर्यस्मिन्नध्याहिता। यत्राग्निश्चन्द्रमाः सूर्यो वातस्तिष्ठत्यर्पिताः। स्कंभं तं बृहि कतमः स्विदेव सः॥१२॥ यस्य त्रयस्त्रिशाद् देवा अंगे सर्वे समाहिताः। स्कंभं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः॥ १३॥

' जिसमें मूमि, अन्तिरिक्ष और द्यों रही हैं, तथा अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य और वायु जिसमें आधार किये रहते हैं, वह आधारस्तंभ है और वहीं अत्यंत सुखस्बरूप है। जिसके अंगोंमें सब ३३ देव समाये हैं वह सबका आधार-स्तंभ है और वहीं अत्यंत सुखस्वरूप है। ' तथा—

समुद्रो यस्य नाड्यः पुरुषेऽधि समाहिताः।

'ससुद्र और निद्यां पुरुष शारीरमें नाडीयोंके रूपमें रहती हैं। 'बाहरके विश्वमें नादियां हैं, पुरुष शारीरमें नस-नाडियां हैं, बाह्य विश्वमें ससुद्र है, पुरुष शारीरमें हृदयका रुधिराशय है। इस तरह ब्रह्माण्ड ही पिण्ड शारीरमें अंश रूपसे रहा है। इसकिये कहते हैं कि—

ये पुरुषे ब्रह्म विदुः ते विदुः परमेष्ठिनम् । अथर्व, १०।०।९७

'जो लोग मनुष्य शरीरमें बहा देखते हैं वे परमेष्ठीको जान सकते हैं। 'मनुष्य शरीरमें ३३ देवताओं की ब्यवस्था जानना अत्यंत आवश्यकता है। जो मानवशरीरमें यह देवताओं की व्यवस्था जानते हैं वे सब विश्वव्यवस्थाको जान सकते हैं।

यत्रादित्याश्च रदाश्च वसवश्च समाहिताः। भूतं च यत्र भव्यं च सर्वे लोकाः प्रतिष्ठिताः। स्कंभं तं बृहि कतमः स्विदेव सः॥

अथर्व. १०।७।२२

' जिसमें आदित्य, रुद्रा और वसु आश्रय केकर रहे हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य तथा सब कोक जिसमें रहे हैं, वह सर्वाधारस्तंभ है और वह अत्यंत सुखस्वरूप है। अपनिषदों में यही वर्णन इस तरह आया है—

ताभ्यो गामानयत् 'ता अबुवन-'न वै नोऽयमलं 'इति। ताभ्यो अश्वमानयत्, ता अबुवन्- 'न वै नोऽयमलं 'इति। ताभ्यः पुरुषमानयत्, ता अबुवन्-'सुरुतं वत 'इति। 'पुरुषो वाव सुरुतम्, 'ता अबीत्- 'यथा-यतनं प्रविशत ' इति। अग्निर्वाग्मृत्वा मुखं प्राविश्वत्, वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविश्वत्, आदित्यश्चक्षुर्भृत्वाऽश्चिणी प्राविश्वत्, दिशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णौ प्राविश्वन्, ओषाधिवनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशन्, चन्द्रमा मनो भूत्वा हदयं प्राविशत्, मृत्युः रपाना भूत्वा नामि प्राविशत्, आपो रेतो भूत्वा शिश्नं प्राविशन् ॥ १० ४प० १।२।४

इस उपनिषद्में कीनसी देवता किस रूपसे मानवी शरीरमें आकर रही है इसका वर्णन किया है—

' उन देवताओं के पास गोको लाया, देवताओं ने उस गोको देखा और कहा कि 'यह पर्याप्त नहीं।' तब उन देवताओं के पास घोडा लाया गया, देवताओं ने उसे देखा और कहा कि 'यह पर्याप्त नहीं है।' तब उन देवताओं के सामने मनुष्यका देह लाया गया, उसको देखकर देवता-ओं ने कहा कि 'यह उत्तम बना है,' 'यह रहने योग्य है।' तब देवताओं से कहा कि तुम जपने योग्य स्थानमें जाकर रहो, तब देवताओं ने अपने योग्य स्थानमें जाकर निवास किया। वे देवताओं के अंश इस तरह मानवी शरीरमें रहने करो—

१ अग्नि वाणीका रूप धारण करके मुखमें प्रविष्ट हुआ, २ वायु प्राणका रूप धारण करके नासिकामें प्रविष्ट हुआ, ३ आदित्य चक्षका रूप धारण करके आंखमें प्रविष्ट हुआ, ४ दिशाएं श्रोत्रका रूप धारण करके कानोंमें प्रविष्ट हुई, ५ औषधिवनस्पतियां लोमका रूप धारण करके विचामें प्रविष्ट हुई,

६ चन्द्रमा मनका रूप धारण करके हृदयमें प्रविष्ट हुआ, ७ मृत्यु अपानका रूप धारण करके नाभिमें प्रविष्ट हुआ, ८ आप्रेतका रूप धारण करके शिस्तमें प्रविष्ट हुए।

यहां आठ देवताएं शारीरके किस मागमें किस रूपको धारण करके रहने लगीं, यह बताया है। पूर्वोक्त अथवेवदके मंत्रोंमें 'वायु, सूर्य, दिशा, अग्नि 'इन चार देवताओं के नाम आये हैं, तथा पृथ्वी, अन्तरिक्ष और झुळोक सबके सब मनुष्यके शारीरमें पांव, पेट और सिरमें रहने लगे, ऐसा कहा है। तथा तैतीस देवताएं शारीरमें अवयवों, अंगों तथा गात्रोंमें रहती हैं ऐसा भी कहा है। अर्थात वेदका मन्तव्य ३३ देवताओं का निवास इस शारीरमें है

ऐसा स्पष्ट है। परंतु नाम थोडे दिये हैं। ठीक तरह इन देवताओं के नामों तथा स्थानोंका पता लगना चाहिये। वेदमें ३३ देवताओं का उल्लेख भनेक वार भाया है देखिये—

१ त्रया देवा एकादशः त्रयस्त्रिशाः सुराघसः। वा० यत्तु० २०।११

२ देवास्त्रयस्त्रिशेऽमृताः स्तुताः । वा. यजु. २१।२८

३ ये देवासी दिव्येकादश स्था, पृथिव्यामे कादश स्था, अप्सु क्षितो महिनेका दश स्था, ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम् । वा. यज्ञ. ७१९

8 आ नासत्या त्रिभिः एकादशैः इह देवेभियितं मधुपेयमाश्विना। वा॰ यज्ञ॰ ३४।४७
यज्ञवैदमैं ये देव ११।११ करके मूमि-मन्तिरक्ष-यु
इन तीन स्थानोंमें मिककर ६३ हैं ऐसा कहा है।

१ तीन गुणा ग्यारह ऐसे ये देन तैंतीस हैं।

२ ये देव तैतीस हैं।

३ वे देव चुर्लोकमें ग्यारह, पृथ्वीमें ग्यारह और अन्त-रिक्षमें ग्यारह ऐसे तैतीस है।

४ हे नासत्य अश्विदेवो ! ग्यारह ग्यारह ऐसे त्रिगुणित अर्थात् तेंतीस देवोंके साथ सोमपान करनेके लिये आक्षो ।

ये देव तैंतीस हैं और पृथ्वीपर ग्यारह, अन्तिरिक्षमें ग्यारह और युक्नोकमें ग्यारह ऐसे तैंतीस हैं। मानवी शरी-रमें नामिके नीचे भूस्थान, नामिसे ऊपर अन्तिरक्षस्थान और सिरमें युस्थान है, अर्थात् इन तीन स्थानोंमें ग्यारह ग्यारह देवताएं हैं और तीनों स्थानोंकी मिलकर तैंतीस हैं। इन देवोंकी गिनती यजुर्वेदमें की है वह ऊपर बतायी है, अब ऋग्वेदकी गिनती बताते हैं—

श्रुष्टीवानो हि दाग्रुषे देवा अग्ने विचेतसः। तान् रोहिदश्व गिर्वणस् त्रयस्त्रिशतं आ वह॥ ऋ० ११४५।

'हे अमे ! ज्ञानी देव दाताओंपर प्रसन्न होते हैं, उन तैंतीस देवोंको तूं यहां छे था। '

यहां ( त्रयः त्रिंशतं ) तीन और तीस ये पद हैं । दस दस देव हैं और उनपर तीन देव अधिष्ठाता हैं । अब अथर्ववेदमें तैतीस देवोंका निर्देश देखिये—

एतस्माद् वा ओद्नात् त्रयास्त्रिशतं लोकान् निरमिमीत प्रजापतिः। अथवं ११।५।३ ' इस क्षोदनसे तेंतीस छोकोंको प्रजापतिने निर्माण किया।' यहां तेंतीस छोकोंको निर्माण करनेका कथन है। ये तेंतीस देव ही हैं। बौर देखियं—

त्रयास्त्रिशत् देवताः तान् सचन्ते।

अथर्व, १२।३।१६

'तेंतीस देवताएं हैं, उनको प्राप्त करते हैं। 'तथा और देखिये---

त्रयस्त्रिशत् देवताः त्रीणि च वीर्याणि । अथर्व. १९१२७।१०

'तैतीस देवता हैं और तीन वीर्य हैं।' तथा और देखिये-इदं वर्ची अग्निना दत्तं आगन् भर्गी यशः सह ओजो वयो वलम्।

त्रयिक्षिशत् यानी च वीर्याणि तान्याग्नेः प्र ददातु मे॥ अथर्व० १९१३७।१

'यह तेज अभिने दिया है, इसके साथ शत्रुनाशका सामर्थ्य, यश, शत्रुपराभवका बक्र, जोज, जायु और बक्र जागये हैं। जो तैतीस वीर्य हैं वे मुझे जंगिन देवे।' और देखिये—

तस्मै स्वप्नाय द्घुराधिपत्यं त्रयस्त्रिशासः स्वरानशासः। अथर्व० १९।५६।३ ' उस स्वप्नके लिये तैतीस देवताएं साधिपस्य रखते

हैं। ' अर्थात् स्वंप्नपर उनका स्वामित्व है।

इस प्रकार तैतीस देवोंका वर्णन अथर्ववेदमें है। इसने यहांतक ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेदमें आये तैतीस देवों-के निर्देश देखे, अब तैतीस देवोंकी पहचान करनेमें साधक होंगे ऐसे ३३ गुणोंका एकत्र उल्लेख है वह देखना है---

ओजश्च तेजश्च सहश्च वलंच वाक्च इंद्रियं च श्रीश्च घर्मश्च ब्रह्म च क्षत्रं च राष्ट्रं च विश्वश्च त्विषिश्च यशश्च वर्चश्च द्विणं च आयुश्च रूपं च नाम च कीर्तिश्च प्राणश्च अपानश्च चक्षुश्च श्रोत्रं च प्यश्च रहश्च अत्रं च अन्नाद्यं च ऋतं च सत्यं च इष्टं च पूर्तं च प्रजा च पश्चश्च ॥ अथर्व० १२१५।०-१०

यद्दां ३४ गुण हैं, पर अब और अबाद्य एक माने जांयगे, तो ३३ हो सकते हैं, देखिये- '' (१) ओजः- सामर्थ्य, (२) तेजः- तेजस्विता, (३) सहः- शतुको पराजित करनेका सामर्थ्यं, (४) वलं- बल, (५) वाक्- वक्तृत्वं, (६) इन्द्रियं- इन्द्रियां, (७) श्री- संपितं, कोमा, (८) धर्मः- धर्मं, कर्तव्यं, (९) ब्रह्म- ज्ञानं, (१०) क्षत्रं- क्षोयं, (११) राष्ट्रं- राज्यं, राष्ट्रं, राज्यं सामनं, (१२) विद्याः- प्रजाः, (१३) त्विषिः- चमकं, (१४) यद्यः- यद्यं, (१५) वर्चः- प्रकाशं, (१६) द्विणां- धनं, (१७) आयुः- बायुष्यं, (१८) द्धां- स्वरूपं, (१९) नाम- नामं, (२०) कीर्ति- कीर्तिं, (२१) प्राणा- खासं, (२२) अपान- अपानं, (२३) चक्षु- नेत्रं, (२४) श्रोतं- कानं, (२५) पयः- दूधं, (२६) रस- पेयं, (२७) अञ्च अज्ञाद्यं- खानं भोजनं, (२८) ऋतं- सरकतां, (२९) सत्य- सच्चाईं, (३०) इष्टं- इष्ट सुक्षितिं, (३१) पूर्ते- पूर्वतां, (३२) प्रज्ञाः- प्रजाजनं, (३३) पदावः- पद्यं। ''

ये तेंतीस हैं, मनुष्यकी उन्नतिके सूचक ये ग्रुभगुण हैं। अन्न और अन्नाद्य पृथक गिना जाय तो ये ३४ होते हैं, यह यहां कठिणता है। जो है सो अब इनका हम वर्गीकरण करते हैं और उस वर्गीकरणसे क्या निकलता है वह हम देखते हैं-

- १ द्युस्थानीय गुण— (१) ब्रह्म, (२) ऋतं, (३) सत्यं, (४) धर्मः, (५) विक्यः, (६) श्रीः, (७) वर्च, (८) वाक्, (९) चक्षुः, (१०) श्रोत्रं, (११) इंदियम्।
- २ अन्तिरिक्षस्थानीय गुण-(१) प्राणः, (२) अपानः, (३) आयुः, (४) सहः, (५) तेजः, (६) क्षत्रं, (७) राष्ट्रं, (८) विशः, (९) द्विणं, (१०) हष्टं, (११) पूर्तम्।
- भूस्थानीय गुण- (१) पशवः, (२) पयः,
   (३) रसः, (४) अत्रं अत्राद्यं, (५) ओजः,
   (६) बलं, (७) रूपं, (८) नामः, (९) यशः,
   (१०) कीर्तिः, (११) प्रजाः।

यद्यपि यहां तैतीस बन गये हैं तथापि यह वर्गीकरण ठीक है इसमें कोई प्रमाण नहीं है। इसमें अनेक दोष भी हैं। इसलिये यह तैतीस देवताओंका निर्णय करनेमें सहायक होगा, ऐसा इस नहीं कह सकते। इसमें देश गुण हैं, हमें तैतीस च।हिये, अन्न और अन्नाद्यको हमने एक बनाया और ३३ बनाये। ऐसा करना भी योग्य नहीं है। पृथ्वीस्थानमें ग्यारह, धन्तरिक्ष स्थानमें ग्यारह धौर स्थानमें ग्यारह ऐसे ये देव हैं और मानवशरीरमें (१) नाभिसे नीचे ग्यारह, (२) नाभिसे ऊपर ग्यारह धौर (३) सिरमें ग्यारह ऐसे ये देव होने चाहिये। वैसे ये हुए हैं ऐसा हम नहीं कह सकते।

शरीरमें तेतीस देवताओं के अंश आकर रहे हैं, इस विषयमें वेदका सिद्धान्त निश्चित है, देखिये—

#### देवोंके अंश शरीरमें

इस विषयमें ये अथवंवेदके मंत्र देखने योग्य हैं— दश साकं अजायन्त देवा देवेश्यः पुरा । यो वै तान् विद्यात् प्रत्यक्षं स वा अद्य महद् वदेत्। अथवं० ११।८।३

' पूर्व समयमें दस देव दस देवोंसे इक्ट्ठे उत्पन्न हुए, जो उनको प्रत्यक्ष देखेगा, वहीं भाज महत् (ब्रह्म) के विषयमें उपदेश दे सकेगा।'

दस बडे देवोंसे उनके पुत्ररूप दस देव उत्पन्न हुए। ये पुत्ररूपी देव ही इस शरीरमें आकर रहे हैं। इस विष-यमें अगला ही मंत्र देखिये—

प्राणापानौ चक्षुः श्रोतं अक्षितिः च क्षितिः च या। व्यानोदानौ वाङ् मनः ते वा आकृतिं आवहन्॥ अर्थवं० ११।८।४

' प्राण, अपान, चक्षु, श्रोत्र, अविनाश और विनाश, ज्यान, उदान, वाणी और मन ये दस संकल्पको यहां (इस शरीरमें) लाते हैं, धारण करते हैं। तथा और देखिये—

कुत इन्द्रः कुतः सोमः कुतो अग्निः अजायत। कुतः त्वष्टा समभवत् कुतो घाता अजायत॥८॥ इन्द्रादिन्द्रः सोमात् सोमो अग्ने रिन्नरजायत। त्वष्टा ह जन्ने त्वष्टुः घातुः घाता अजायत॥९॥ अथर्व० १११८

' किससे इन्द्र, किससे सोम, किससे अग्नि उत्पन्न हुआ, किससे त्वष्टा और किससे धाता उत्पन्न हुआ है ? इन्द्रसे इन्द्र, सोमसे सोम और अग्निसे अग्नि उत्पन्न हुआ, त्वष्टासे त्वष्टा और धातासे धाता उत्पन्न हुआ। '

यहां पांच ही देवोंसे पांच पुत्र देव उत्पन्न हुए ऐसा कहा है। परंतु पूर्वोक्त दस देवोंसे ये पांच देव आधिक हैं। अर्थात् यह सब मिलकर पंद्रह देवोंका वर्णन हुआ। यह गणना ऐसी है—

| प्राण  | चक्षु    | <b>क्षक्षिति</b> | इन्द   |
|--------|----------|------------------|--------|
| अपान - | श्रोत्रं | क्षिति           | सोम    |
| ब्यान  | वाक्     |                  | अग्नि  |
|        | /        |                  | ्वष्टा |
| उदान   | सन       |                  | धाता   |
|        |          |                  |        |

क्षात्रतंज, आस्मा इन्द्रसे सोमसे सन चन्द्रमासे मन भग्निसे वाणी खष्टासे कर्तत्वशक्ति धातासे धारणशक्ति सर्वसे चश्च **दिशाओं** से श्रोत्र वायुसे प्राण, अपान, ज्यान, उदान क्षितिसे पृथ्वी, भूमि, निवासस्थान, विनाश अपार्धिव, अविनाश अधितिसे

यहां प्राण, अपान, ज्यान, उदान ये प्राणके ही भेद हैं। इस कारण पता नहीं चळता कि यहां कितने देव अपेक्षित हैं। परंतु आगे कहा है कि—

ये त आसन् दश जाता देवा देवेभ्यः पुरा। पुत्रभ्यो लोकं दत्वा कस्मिस्त लोक आसते ॥ अथर्वे० ११।८।१०

' जो वे दस देवता पूर्व समयमें दस देवोंसे उथा हुए, वे अपने पुत्रोंको स्थान देकर स्वयं वे किस लोकमें रहने लगे हैं १ अर्थात् बड़े दस देवोंसे दस पुत्र देव उथा हुए। बड़े दस देवोंने अपने पुत्र देवोंको योग्य स्थान दिया और वे बड़े दस देवोंने अपने स्थानमें यथापूर्व रहने लगे।

यहां स्पष्ट शब्दोंसे कहा है कि बड़े देवोंको अंशरूप पुत्र हुए। उन पुत्र देवोंको मानवश्गीरमें सुयोग्य स्थान मिला है। ये पुत्र देव मानवश्गीरमें रहने लगे हैं और वे बड़े देव अपने निजस्थानोंमें यथापूर्व रहते हैं। यही इस मंत्रमें कहा है—

गृहं कृत्वा मर्त्य देवाः पुरुषं आविशन् । अथर्व० ११।८।१८

' इस शरीररूपी मर्त्य घरको बनाकर देव इस मानवी शरीरमें घुसे हैं और वहां रहने छगे हैं। ' संसिचो नाम ते देवा ये संभारान् समभरन्। सर्वे संसिच्य मर्त्ये देवाः पुरुषं आविद्यान्॥ अथर्व० १११८।१३

' सिंचन करनेवाले ऐसे वे प्रसिद्ध देव हैं, जिन्होंने शरी-रका सब संभार तैयार किया। सब मर्थको जीवनसे सींचकर सब देव मानवी शरीरमें प्रविष्ट हुए। ' जीवनरससे सिंचन करनेवाले वे देव हैं, जिनके अन्दर जीवनरस देनेकी शक्ति है, उस शक्तिसे उन्होंने इस मर्थ शरीरका सिंचन किया, इस मर्थ शरीरको जीवनरससे सिंचित किया, जिससे यह मर्थ शरीर सजीव हुआ, तत्पश्चात् वे सब देव इस शरीरमें प्रवेश करके रहने छगे हैं। यहां हमें अनेक बातोंका पता कगता है—

- १- इन देवोंमें मर्थ देहमें जीवनरसका सिंचन करनेकी शक्ति है।
- २- उस शक्तिके कारण वे देव इस मर्स्य शरीरको जीव-नीय रससे सिंचित करते हैं।
- ३- भीर जबतक उनका निवास यहां इस शारीरमें रहता है, तबतक इस शारीरमें जीवनीय रसका सिंचन होता रहता है।
- 8- यदि इमें ठीक तरह इन देवताओं के स्थानोंका पता लगेगा, तो हम भी उन देवताओं की शक्तिका उपयोग करके इस शरीरको अधिक समयतक नीरोग, जीवित तथा मरणधर्मसे रहित रख सकते हैं।

यदि इन देवताओंका निवास कहां, कैसा है, इसका हमें ठीक तरह पता लगेगा, तो हम इस देवी चिकित्साको सिद्ध कर सकते हैं और अनेक प्रकारसे आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। यह विद्या इतनी महत्त्वकी है और इसका इस तरह मानवी आरोग्यके साथ घनिष्ठ संबंध है। शरीरमें कीनसे गुण आये इसकी नामावली अब देखिये—

स्वप्ता वै तन्द्रोः निर्ऋतिः पाष्मानो नाम देवताः । जरा खालिस्यं पालिस्यं शरीरं अनु प्राविश्वन् ॥१९॥ स्तेयं दुष्कृतं वृजिनं सस्यं यञ्जो यशो वृहत् । वलं च क्षत्रमोजश्च शरीरमनु प्राविशन् ॥२०॥ भूतिश्च वा अभूतिश्च रातयोऽरातयश्च याः । क्षुचश्च सर्वो तृष्णाश्च शरीरमनु प्राविशन् ॥२१॥

निन्दाश्च वा अनिन्दाश्च यच हन्तेति नेति च। शरीरं अद्धा दक्षिणाऽअद्धा चातु प्राविशन् ॥२२॥ विद्याश्च वा अविद्याश्च यचान्यदुपदेश्यम् । शरीरं ब्रह्म प्राविशहचः सामाथो यजः ॥२३॥ आनंदा मोदाः प्रमुदोऽभीमोदमृदश्च ये। हंसो नरिष्टा नृत्तानि शरीरमनु प्राविशन् ॥२४॥ आलापाश्च प्रलापाश्चा ५ भीलापलपश्च ये। शरीरं सर्वे प्राविशनायुजः प्रयुजो युजः ॥२५॥ प्राणापानौ चक्षः श्रोत्रमिक्षितिश्च क्षितिश्च या। व्यानोदानौ वाङ मनः शरीरेण त ईयन्ते ॥२६॥ आशिषश्च प्रशिषश्च संशिषो विशिषश्च याः। वित्तानि सर्वे संकल्पाः शरीरमनु प्राविशन् ॥२७॥ आस्तेयीश्च वास्तेयीश्च त्वरणाः कृपणाश्च याः। गुद्धाः शुका स्थूला अपस्ता वीभत्सा-वसादयन् ॥१८॥ अयवे. ११।८

स्वम, (तन्द्री) बाकस्य, (निर्ऋतिः) दूरवस्था, (पाप्मनो नाम देवताः ) पापको प्रवत्त करनेवाली दुष्ट शक्तियां, जीर्ण भवस्था, (खालिखं) गंज, (पालिखं) बालोंकी सफेदी, चोरी, कुकर्म, पाप, सत्य, यज्ञ, बढा यश, बल, (क्षात्रं) शौर्ष, बल, ( भूतिः ) उन्नाति, ( अभूतिः ) अवनति, (रातिः) उदारता, (अरातयः) कंजूसी, मूख भौर प्यास, निन्दा, निन्दा न करना, दां करना, नकार देना, श्रद्धा और दक्षता, बश्रद्धा, विद्या, बविद्या, तथा जो कुछ उपदेश करने योग्य है, ( ब्रह्म ) ज्ञान, ऋचा, साम. यजु, भानन्द, दुर्ष, ( प्रमुदः ) उपभोग, तथा उपभोगोंको भोगनेवाले जो हैं, इंसी, खेल, नाच, गण्पें, प्रलाप, निकम्मी बातें, आयोजन, प्रयोजन और योजनाएं, प्राण, अपान, चक्ष, श्रोत्र, अविनाश और विनाश, न्यान, उदान, वाणी, मन, आशीर्वाद, आदेश मांगना, विशेषता, चित्तं और सब संकल्प, ( बास्तेयी ) अस्तेयसंबंधी बादेश, ( वास्तेयी ) विस्तिके कार्य, ( त्वरणाः ) त्वरासे करनेके कार्य, ( कृपणाः ) क्रपणताके कार्य, गुरू, ग्रुक, स्थूख जो जल हैं, जो बीभत्स हैं, ये सब गुण शरीरमें घुसे हैं।

इनमें परस्परिवरोधी गुण हैं अनकी तालिका यह है— १- दुर्गुण- निर्ऋति (निकृष्ट स्थिति ), पाष्मनो द्वता (पापकी मोर प्रवृत्ति करनेवाळी प्रेरक शक्तियां), जरा (बुढापा), खालित्यं (बालकोंका गिरना), पालित्यं (बालकोंका गिरना), पालित्यं (बालोंका सफेद होना), स्तेयं (चोरी), दुष्कृतं (दुष्कमं), वृज्ञिनं (पाप), अभूति (भवन्ति), अरातयः (दान न देना, कंज्सी), क्षुधा (मूख), सर्वाः तृष्णाः (सब प्रकारकी प्यासं) निनद्रा, नेति (नहीं ऐसा कहना), अश्रद्धा, प्रलापाः (ब्यथं बानं), अभीलापलपः (ब्यथं भगभग), कृपणाः (कृपणता) आदि दुर्गुण शरीरमें होते हैं।

२- इसके साथ ग्रुभगुण भी शरीरमें रहते हैं वे अब देखिये- सत्य, यज्ञः, श्रद्धा, दक्षिणा (दक्षता), विद्या ( मारमज्ञान ), अविद्या ( विज्ञान ), अन्यत् उपदेश्यं, ब्रह्म ( ज्ञान ), ऋचः, साम, यजुः, आयुजः ( नायोग ), प्रयुजः ( प्रयोग ), युजः ( योग ), वलं, क्षत्रं, ओजः, प्राणः, अपानः, व्यान, उदान, चक्षः, श्रोत्रं, वाक्, मनः, चित्तं, संकल्पः, हंसः (हास्य), निर्ष्टः (बेल, यज्ञ ), नृतः ( नाच ), आलाप ( गायन ), आशिष. प्रशिषः, संशिषः, विशिषः, ( आशीर्वचन ), आतंदाः मोदाः, प्रमुदः अभिमोदमुदः ( जानन्दका भोग ), भूतिः ( उन्नित ), राति-रातयः (दान ), क्षिति ( निवासस्थान ), अक्षिात ( श्रविनाशी स्थिति ), अतिन्दा, हन्त ( भानन्दका शब्द ), त्वरणाः ( त्वरा ), गृह्या ( गुप्त संकेत ), शुक्राः ( शुद्ध तथा बळवान् ), स्थलाः (स्थल, मोटी), अपः (जल, पेय), आस्तेयी ( आस्तित्वके लिये आवश्यक ) वास्तेयी (स्थान, रहने योग्य, बस्तीके योग्य स्थान ), बृहत् यदाः, स्वप्न ( गाढ निदा), तन्द्री ( एकाप्रता ) ये सब गुण शरीरमें आगये हैं।

ये ग्रुभगुण कौर ये दुर्गुण मनुष्यमें रहते हैं। इनसे मानवच्यवहार चलता है। इनके मिश्रणसे मनुष्य उत्तम, मध्यम अथवा कनिष्ठ होता है। ये गुण ( दारीरं अनु प्राविदान्) शरीरमें प्रविष्ट हुए हैं। और इनके मिश्रणसे मनुष्य बना है। इनमें प्राण, अपान, चक्ष, श्रोत्र, मन आदि देवताएं या देवताओं के अंश हैं। पर इनके विचारसे ३३ देवताओं का निर्णय होने में कुछ भी सहायता नहीं मिल्ररही है।

जिस तरह मानवी शरीरमें देवता आकर रहे हैं उसी

तरह ये ग्रुम और अग्रुम गुण आहर रहे हैं। संभव है कि इन गुणोंका संबंध देवोंसे हो। ऐसे माना जाय तो दुर्गुणोंका भी देवोंसे संबंध मानना पहेगा, और दुर्गुणोंमें 'पाष्मनों नाम देवताः' (अथवं. १९।८।१९) मनको पापको ओर प्रवृत्त करनेवाली शक्तियां भी हैं। इस कारण ३३ देव-ताओंका निर्णय करनेमें ये गुणोंकी नामावली सहायक नहीं होती है। अतः इम इस विषयको यहां छोडते हैं और इस विषयके दूसरे मंत्र देखते हैं—

यदा त्वष्टा व्यत्रणत् पिता त्वप्टर्य उत्तरः । गृहं कृत्वा मर्त्य देवाः पुहुषं आविशन् ॥

अथर्व । १।८।१८

'जब त्वष्टाने (करीरमें) छिद्र किये, त्वष्टाका अष्ठ पिता था, उसने मर्स्य घर बनाया और उस कारीरमें देव प्राविष्ट हुए। 'यहां त्वष्टाने इस कारीरमें अनेक छिद्र बनाये, जो इन्द्रिय कहकाते हैं। ज्ञानेन्द्रियों के छिद्र हैं और त्वचामें भी जहां बाक तथा रोवें हैं, वहां भी सर्वत्र छिद्र हैं। ये सब छिद्र बडे कामके हैं। ये सब छिद्र त्वष्टाने बनाये हैं। विश्वकी रचना करनेवाला कारीगर त्वष्टा है, उसने यह रचना की है और इन छिद्रों के द्वारा देव कारीरमें प्रविष्ट हुए हैं। जिस देवको रहनेके लिये जैसा छिद्र चाहिये वैसा वहां छिद्र उस कारीगर त्वष्टाने बनाया और ऐसे सुयोग्य छिद्र बन जानेपर वहां एक एक देव आकर रहे हैं। देवों के स्थान इस तरह बने। और भी देखने योग्य एक बात है वह जब यहां देखिये—

अस्थि कृत्वा समिघं तद्द्यापो असाद्यन्। रेतः कृत्वाऽऽज्यं देवाः पुरुषं आविशन्॥ अथवं. १०।८।२९

' इड्डियोंकी सामिधाएं बनायी, जाठ प्रकारके जलोंको टिकाया, वीर्यका घी बनाया और देव मानवी शरीरमें प्रविष्ट हुए । '

शारीरमें जो हाड्डियां हैं उनकी सामिधा बनायी हैं। और आठ प्रकारका जरू शरीरमें आठ स्थानोंपर स्थिर किया है। यह जरू वीर्यरूप बनकर शरीरकी धारणा कर रहा है। इस वीर्यका घी बनाया और इस घीकी आहुतियां दो गयी। इस यज्ञका वर्णन छांदोग्य उपनिषद्में इस तरह बाया है-

योषा वा गौतम अग्निः, तस्या उपस्थ एव समित्, यदुपमंत्रयते स धूमो, योनिरर्चिः,

यदन्तः करोति ते अंगारा, अभिनन्दा विस्फु-लिगाः ॥ १ ॥

तिसिन्नेतिसिन्नग्नौ देवा रेतो जुह्वति, तस्या आहुतेर्गर्भः संभवति ॥ २ ॥ छा. उ. ५।८।१-२

' हे गौतम! स्त्री आप्ति है, उस स्त्रीका जो उपस्थ इन्द्रिय है, वही समिधा है, उस स्त्रीके साथ जो विचार होता है, वह धूवां है (इससे कामाप्ति प्रज्विकत होता है।) जो स्त्रीका इंद्रिय है वह ज्वाला है। जो स्त्रीका उप-भोग लेना है वे जलते कोयले हैं और जो उससे आनंद होता है वे आनंद ही चिनगारियां हैं। इस स्त्रीरूपी अप्तिमें देव वीर्यका हवन करते हैं और इस आहुतिसे गर्भ होता है।

ऐसा ही वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद्में ६।२।१३ में हैं। प्राय: ये ही शब्द वहां हैं। तास्पर्य की आप्ति है और उसके साथ पुरुषका जो संबंध होता है वह एक महान् यज्ञ है। इस खीपुरुष सम्बन्धको यज्ञ मानकर वैसा पवित्र मावसे यह व्यवहार करना चाहिये, ऐसा हुआ। तो उसका फल बडा पवित्र होता है।

यहां 'रेतका वी बनाकर देव शारीरमें प्रविष्ट हुए 'ऐसा जो वेदने कहा उसका ठीक ठीक ज्ञान हुआ। खीपुरुष सम्बन्धरूप यज्ञमें वीर्यरूपी बीकी ही आहुतियां देना होता है। और इस वीर्याबन्दुमें अंशरूपसे सब तैंतीस देव रहते हैं। जो माताके गर्भमें जाकर प्रकट होते हैं।

### वीर्य सब शरीरका सारतत्त्व है

वीर्य जो है, वह शरीरके अंग-प्रत्यंगोंका सार सर्वस्व है। इसिल्ये किरयेक प्रसंगमें पिता माताके सदश पुत्रके अंग होते हैं, किसी समय यह सादश्य स्पष्ट होता है और कई प्रसंगोंमें यह सादश्य अस्पष्ट होता है। बहुत पुत्रोंमें देखा गया है कि, उनके कई अवयव पिताके अवयवोंके समान होते हैं। यह सादश्य उस अंगका अंश उसके वीर्यमें आया है इस कारण होता है।

परंतु यहांतक ही यह बात सीमित नहीं होती है।
मनुष्यके शरीरमें सूर्य, चन्द्र, वायु, विद्युद, जल, पृथिवी
आदि सब देवोंके अंश रहते हैं। यह शरीर पंचमहाभूतोंका
बना है यह सब जानते हैं। पंचमहाभूतोंके अंश इकट्टे
होकर यह मानवी शरीर बना है, इसी तरह अन्यान्य देव
भी अंशरूपसे यहां रहे हैं। अर्थात् यह शरीर विश्व शरी-

रका सारभूत अंश है और इस शरीरका सारभूत अंश वीर्य-बिंदु है इसिलिये वीर्यका एक बिन्दु विश्वका साररूप अंश है। यह वीर्याधिन्दु न देवल शरीरका सार है, परन्तु यह विश्वका सार है। इतना महत्त्व इस वीर्याधिन्दुका है। इसी लिये वीर्यका संरक्षण करना चाहिये, क्योंकि वह विश्व-रूपका सारभूत अंश है।

जिस तरह वृक्षसे बीज होता है और बीजसे वृक्ष बनता है, वृक्षमें जो विस्तृत होता है वही बीजमें संकुचित रूपमें रहता है। इसी तरह वीर्यमें संपूर्ण शरीर संकुचित रूपमें रहता है, वही पुरुषरूपमें विस्तृत होता है। बीज ' संकुचित वृक्ष ' है और वृक्ष ' विस्तृत बीज ' है। इसी तरह मानवका संकुचित रूप वीर्यबिन्दु है और वीर्यबिन्दुका विकसित रूप शरीर है।

उपर जो कहा है कि 'वीर्यका घी बनाकर सब देव शरीरमें घुसे हैं।' इसका अर्थ ही यह है कि वीर्यावेंदुमें सब ३३ देव अंशरूपसे वसते हैं, वे मानवशरीरमें विक-सित होते हैं। एक छोटासा वीर्याबन्दु है, परन्तु उसमें विश्वभरके सब तस्व समाये हैं। यही पुरुषमें ब्रह्मशक्तिका दर्शन करना है। अतः कहा है—

तस्मात् वै विद्वान् पुरुषं इदं ब्रह्मोति मन्यते । सर्वो ह्यस्मिन् देवता गावो गोष्ठ इवासते ॥

अथर्व. ११।८।३२

' इसिलिये इस ( पुरुषं विद्वान् ) पुरुषको जाननेवाला ( इदं ब्रह्म ) यद ब्रह्म है, ऐसा मानता है, क्योंकि ( सर्वाः देवताः ) सारी देवताएं ( ब्रास्मिन् ) इसमें वैसी रहती हैं जैसी ( गोष्ठे गावः इव ') गोंबें गोशालामें रहती हैं।'

जिस तरह गोशालामें गौवें रहती हैं, उस तरह इस शरीरमें सारी तेतीस देवताए रहती हैं। इन तेतीस देवता-श्रोंको इस शरीरमें कहां, कानसी देवता है यह जानना शावश्यक है। इसको यथावत् जाननेसे जाननेवाला भपना लाम कर सकता है, यह ब्रह्मज्ञानका फल है।

#### शरीरमें जिलोकी

इस मानवशरीरमें त्रिलोकी है। सिर द्युलोक है, मध्य-भाग अन्तरिक्ष लोक है और नाभिके नीचे मूलोक है। इससे यह सिद्ध होता है कि, इस प्रत्येक लोकमें ११।११ देवताएं हैं। इनके स्थानको पहचानना चाहिये और अमुक देवताका अमुक स्थान है, यह जानना चाहिये। यही शरीरमें बह्य देखना है। योगशास्त्रमें योगियोंने इस विषयपर बहुत विचार किया है। इसका सूचक एक अथर्ववेदका मंत्र यहां प्रथम देखिये—

अष्टाचका नवद्वारा देवानां पूः अयोध्या । तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः ॥३१ तस्मिन् हिरण्यये कोशे ज्यरे त्रिप्रतिष्ठिते । तास्मिन् यद् यक्षमात्मन्वत् तद् वै ब्रह्मविदो विदुः ॥ ३२ ॥

प्रभाजमानां हरिणीं यद्यासा संपरीवृताम् । पुरं हिरण्ययीं ब्रह्मा प्रविवेद्यापराजिताम् ॥३१॥ अथर्व० १०।२

( देवानां पूः ) देवताओं की यह श्रशिररूपी अयोध्या नगरी है इसमें आठ चक्र हैं और नौ द्वार हैं । इसमें सुन-हरी कोश-हृदय कमल-हैं, जो स्वर्ग तेजसे थिरा हुआ है । इस तीन आरोवाले, तीन आधारवाले सुनहरी कोशमें जो ( आस्मन्वत् यक्षं ) आस्मावाला यक्ष है उसको निःसंदेह ( ब्रह्मविदः विदुः ) ब्रह्मज्ञानी दी जानते हैं । उस तेजस्वी, मनका हरण करनेवाली, यशसे थिरी अपराजित सुनहरी पुरीमें ब्रह्मा प्रवेश करता है, अर्थात् ब्रह्माका निवास यहां इस शरीरके अन्दर जो हृदयका स्थान है वहां है ।

इन मंत्रोंमें कहा है कि-

१ देवानां अयोध्या पूः— देवोंकी नगरी अयोध्या है। इसमें सब देव-अर्थात् ३३ देव रहते हैं। देव अजर अर्थात् जरारहित हैं।

र यह नगरी शतुको 'अ-योध्या 'युद्ध करके जीतनेके लिये अश्वन्य है, क्योंकि इसमें शतुका पराजय करनेके अनेक साधन हैं। शतुका आक्रमण हुआ तो उसको पराम्यूत करनेकी क्रिया यहां शुरू होती है। ऐसे रक्षणके साधन यहां रहते हैं। अपने मानस शक्तिये उन केन्द्रोंको उत्तेजित करके रोगोंके आक्रमणोंको दूर किया जा सकता है। शरीरमें ऐसे अनेक केन्द्र हैं जिनकी उत्तेजना मानसिक प्रेरणासे होती है और उस केन्द्रसे ऐसे आरोग्यरसका स्नाव होता है, जिससे रोग दूर हो जाता है। इस कारण इस देवता-अोंकी नगरीको 'अ-योध्या ' शतुके द्वारा युद्ध करके पराजित करनेके छिये अश्वन्य है। इस नीरोगिताके प्रस्थापनके छिये इन ३३ देवोंके शरीरान्तर्गत स्थानोंको जानना आवश्यक है क्योंकि उनके स्थानोंसे आरोग्यवर्धक रसकी प्राप्ति होती है।

३ प्रभाजमाना यह नगरी तेजसे चमकनेवाली है। यह भारोग्यका चिन्ह है। पूर्ण नीरोग शरीर रहा तो यह तेज दीखता है। ध्यानधारणा जो करते हैं, प्राणायामका अभ्यास जो करते हैं उनको आंखें बंद करके अंधेर कमरेमें भांखें बंद होनेपर भी प्रकाश दर्शन होता है। वह प्रकाश भपने अन्दरका है। वही इस नगरीका स्वयं प्रकाश है।

8 हरिणी — दुःखका हरण करनेके सब साधन इसमें हैं। मनको यह आकर्षण करती है। यह नगरी आकर्षक है। अनेक सुखके साधन इसमें हैं। प्राणायाम, धारणा ध्यान करनेवालोंको यह स्वास्मसुख स्वयं अन्दरसे प्राप्त होता है।

५ यशासा सं परीवृता — यशसे विरी यह नगरी है। 'यशास् 'का अर्थ – 'योग्य, वियक्तर, यशा, कीर्ति, सींदर्य, धन, अब्र, जल 'यह है। इनसे यह नगरी युक्त है। अब्र और जल तो इस शरीरके लियें आवश्यक ही हैं। नीरोगितासे सींदर्य इसमें रहता ही है।

द हिरणमयी- धुवर्णके तेजसे युक्त, तेजसी।

9 अपराजिता — शत्रुसे पराजित नहीं होती।
रोगादि शत्रु आगये तो आन्तरिक शक्तिसे वे दूर होते हैं।
इस शरीरमें नाना अधियां हैं, उनसे अनेक प्रकारके जीवनीय रस शरीरमें स्वतं हैं, जो रोगादिकोंको विनष्ट करते
हैं। इससे पूर्व 'अयोध्या 'पद आया है। उसी अर्थका
यह 'अपराजिता 'पद है। 'अयोध्या 'का अर्थ जिससे
युद्ध नहीं हो सकता, शत्रुका आक्रमण हुआ तो शत्रु विनष्ट
हो जाते हैं। 'अ-परा-जिता' का अर्थ भी 'शत्रुसे पराजित
न होनेवाली 'है।

८ अष्टा-चका — बाठ चक जिसमें लगे हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, सूर्य, बनाइत, विद्यादि, बाजा, सह-स्वार ये बाठ चक्र शत्रुका नाश करनेके लिये यहां लगे हैं। इनमें विविध शक्तियां हैं जो बाक्रमक शत्रुका नाश करती हैं।

९ तव द्वारा — नौ द्वार इसमें हैं। दो बांख, दो नाक, दो कान, एक मुख मिलकर सात द्वार हुए, बौर मूत्रद्वार तथा मलद्वार मिलकर नौ द्वार हैं। इस बयोध्या नगरीके कीलेमें ये नौ द्वार हैं। कई प्रंथोंमें 'पुरं एकाद्दा द्वारं अजस्य अवक्रचेतसः '( खे॰ उप॰) अज नाम बजन्माका यह ग्यारह द्वारोंवाला नगर है। नामि तथा ब्रह्म-रन्ध्र ये दो द्वार मिलकर ग्यारह द्वार होते हैं। इस प्रस्थेक

द्वारका कार्य और महत्त्व विशेष ही है। ऐसा यह शारीर देवोंकी नगरी ही है।

र० ज्योतिषा आवृतः स्वर्गः— तेजसे घिरा स्वर्गं इसीमें है। यह हृदय ही स्वर्ग है। अर्थात् यही स्वर्गधाम है। स्वर्ग सुखारमक लोक है। स्वर्गमें देव ही रहते हैं। इससे भी सिद्ध हुआ कि इस शरीरमें देवोंका निवास है। इन देवोंके स्थानोंका पता स्थाना चाहिये। अपने शरीरमें कितनी दिन्य स्ववस्था यह है, इसका विचार मनुष्य करे।

११ तस्मिन् आत्मन्वत् यक्षम्— इसमें अल्मासे युक्त यक्ष पूजनीय देव रहता है। ये ही आल्मा और पर-माल्मा हैं। आल्माके साथ यह यक्ष है।

१२ पुरं ब्रह्मा प्रविवेश— इस नगरीमें ब्रह्मा शिवष्ट होता है। यह आत्माका प्रवेश है। ब्रह्मा सृष्टीकी उत्पत्ति करनेवाला है। उत्पत्ति करनेवाली शक्ति इस शरीरमें रहती है, वह अपने सहश पुत्रकी उत्पत्ति करता है।

इससे इस शरीररूपी देवोंकी अयोध्या नगरिकी करपना आ सकती है। इतनी महत्त्वपूर्ण यह नगरी अर्थात यह शरीर है। यह देवोंकी नगरी है। देवोंकी यहां वसती है। ये मुख्य ३३ देव हैं और ३३ के अनुपातमें सहस्रों, लाखों और करोडों सूक्ष्म देव इस शरीरमें रहते हैं। ३३ करोड देवता हैं ऐसा जो कहते हैं वे देवता ये ही शरीरस्थानीय देवगण ही हैं। एक एक देवताके अधीन करोडों शित्योंको धारण करनेवाले सूक्ष्म शक्तिकेन्द्र हैं। ऐसा यह अप्रतिम शरीर है।

देवोंकी संख्या और उनका कार्य देवोंकी संख्या और उनके कार्यके विषयमें निम्नलिखित मनत्रभाग देखने तथा विचार करने योग्य हैं—

१ ब्रह्मचारिणं पितरो देवजनाः पृथक् देवा अनुसंयन्ति सर्वे। गंधवी एनमन्वायन् त्रय-स्विशत् त्रिशताः पट् सहस्राः । सर्वोन्तस देवांस्तपसा पिपतिं॥ २॥

२ तं जातं द्रष्टुं अभि संयन्ति देवाः ॥ ३ ॥

२ तस्माज्जातं ब्राह्मणं ब्रह्म ज्येष्ठं देवाश्च सर्वे अमृतेन साकं ॥ ५; २३ ॥

8 तस्मिन् देवाः संमनसो भवन्ति ॥ ८ ॥ अथर्व, ११।५

ये मन्त्र विशेष विचार करने योग्यः हैं । इन मन्त्रोंका इस तरह विचार करना चाहिये— १ पितरः देवजनाः सर्वे देवाः ब्रह्मचारिणं अनुः संयन्ति— पितर, देवजन, तथा सब देव ब्रह्मचारीके साथ रहते हैं। ब्रह्मचर्य पालन करनेवालेको ब्रह्मचारी कहते हैं। ब्रह्मचर्य ब्रत पालन करके जो अपने वीर्यंका रक्षण करता है, उसके साथ ये सब देव रहते हैं। अर्थात् जो अपना वीर्यं नष्ट करता है, अपने कुकमोंसे अपने वीर्यंका नाश करता है, उसके साथ ये सब देव नहीं रहते। ब्रह्मचर्य पालनसे वीर्यंरक्षण करनेवालेकी सहायता ये देव उसके शरीरमें रहकर करते हैं। यदि देवोंकी सहायता लेनी है तो ब्रह्मचर्य पालन करके वीर्यंरक्षण करनेकी बढी भारी आव-इयकता है।

२ त्रयास्त्रिशत् त्रिशताः षट् सहस्ताः सर्वे देवाः गंधर्वा एनं ब्रह्मचारिणं अन्वायन् — डः सहस्र तीनसौ तैतीस ये सब देव और गंधर्व इस ब्रह्मचारीके साथ रहते हैं। जो ब्रह्मचर्य पालन करके अपना वीर्य रक्षण करता है उसके साथ साथ डः इजार तीनसौ तैतीस देव और गंधर्व रहते हैं। साथ साथ चलते भी हैं। अर्थात् उसके अनुकूल चलते हैं। यहां ६३३३ देवोंका उल्लेख हैं। ये अनेक देव तैतीस कोटीतक संख्यामें हो सकते हैं। मुख्य देव एक है, उसके तीन देव होते हैं, उसके ३३ बने और आगेकी संख्या इसी तरह बढ़ती है। हमें ३३ देवोंका पता लगा तो उसके अनुपातसे ३३ करोडोंका भी पता स्वयं लग जायगा, क्योंकि एक एकके सहायक शक्ति अंश अनेकानेक होते हैं। पाठक यहां मुख्य ३३ देवता हैं ऐसा समझें और बाकी जो उनके साथ सूक्ष्म शक्तिकेन्द्र हैं, उनका अन्तर्भाव उन्हींमें होता है, ऐसा समझें।

रे स ब्रह्मचारी तपसा सर्वान् देवान् पिपर्ति—वह ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचंके तपसे सब देवोंको प्रसन्न करता है। ब्रह्मचंके पालनसे शरीरस्थानीय सब देव हृष्टपुष्ट, कार्यक्षम, तथा आनन्दप्रसन्न होते हैं और इसी कारण उत्तम ब्रह्मचारी ऊर्ध्वरेता पुरुष नीरोग रहता है क्योंकि शरीरकी सुरक्षा करनेवाले ये ३३ देव आनन्दप्रसन्न रहते हैं और इन देवोंका जो कार्य होता है वह वे उत्तम रीतिसे करते हैं, इस कारण वह नीरोग, सुदृढ तथा पूर्णायु होता है।

8 तं जातं द्रप्टुं देवाः अभि संयन्ति — उस ब्रह्मचा-रीको देखनेके लिये देव सामने खडे हो जाते हैं। ब्रह्मचारी बाने लगा तो सब देव उसका संमान करनेके लिये उसके सामने खडे हो जाते हैं। ब्रह्मचारीके शरीरमें रहनेके लिये वे प्रसन्नचित्त रहते हैं। वे चाहते हैं कि ब्रह्मचारीके साथ हम रहें और उसके शरीरमें रहकर हम विशेष कार्य करें।

प सर्वे देवाः अमृतेन साकं ब्रह्म उयेष्ठं ब्राह्मणं (अनु संयन्ति)— सब देव अमृतके साथ ब्रह्मरूपी उयेष्ठ ब्राह्मणकी सद्दायता करनेके लिये रहते हैं। देव अमर होते हैं, उनके पास अमृत रहता है। यह अमृत देव अपने साथ लेकर ब्रह्मचारीके शरीरमें रहते हैं। निवींर्य शरीर-वालेके देहमें ये ही देव निर्वल अवस्थामें रहते हैं इसलिये उनमें रोग दूर करनेकी अमृतशक्ति क्षीण हुई रहती है।

६ तस्मिन ब्रह्मचारिणि देवाः संमनसो भवन्ति-उस ब्रह्मचारीमें सब देव उसके मनके साथ सम्मिलित होकर रहते हैं। प्रथम मनुष्य ब्रह्मचर्यका पालन करे और अपने शरीरस्थानीय ३३ देवोंको आनन्दप्रसन्न रखे, अपने मनके साथ समानभावसे कार्य करनेवाले इन देवोंको वह रखे। ब्रह्मचर्य पालनसे अपने शरीरस्थानीय ३३ देवोंको आनन्द-प्रसन्न रखना और अपने मनसे उनको प्रेरणा देते ही वे अपनी अस्तराक्तिका उपयोग करके तत्तत स्थानीय आरोग्य स्थापन करें ऐसा करना होता है। यह देवताओं से आरोग्य स्थापन करनेका साधन है। ' देवाः संमनसः भवन्ति.' देव अपने मनके साथ सहमत होते हैं। यही अनुष्ठान है। प्राय: मनकी प्रेरणाके साथ शारीरस्थानीय देव उस कार्यकी करनेके लिये दौडते हैं। ब्रह्मचारीके शरीरमें वे देव अपनी सब शक्तियोंके साथ रहते हैं और ब्रह्मचर्यहीनके शरीरसें वे निर्वल होकर श्लीणबल रहते हैं। इस कारण वे निर्वल शरीरमें वैसे कार्य करनेमें समर्थ नहीं होते जैसे वे उत्तम ब्रह्मचर्य पालन करनेवालेके शरीरमें सामर्थ्यवान होते हैं।

यस्य त्रयास्त्रिशहेवा निधि रक्षन्ति सर्वदा। निधि तं अद्य को वेद यं देवा अभिरक्षथ॥ अधर्वः १०१७

'तेंतीस देव सर्वदा जिसके खजानेकी रक्षा करते हैं उस निधिको आज कौन भला जानता है, जिसकी देव चारों स्रोरसे सुरक्षा करते हैं।' यहां इस मनुष्यके देहमें जो खजाना है उसकी ये सब देव चारों स्रोरसे सुरक्षा करते हैं ऐसा कहा है। सब ३३ देव मिलकर मनुष्यके जीवनरूप अमूल्य खजानेकी, हृदयरूपी खजानेकी, शारीररूपी इस खजानेकी ये तेंतीस देव सुरक्षा करते हैं। शारीरमें तेंतीस देव योंही नहीं रहते, वे यहां सुरक्षा करनेका कार्य करते रहते हैं। जीवका यह देह सब पुरुषाथाँका साधन है। यह अमूल्य देह हैं। देह न रहा तो इससे कुछ भी साधन नहीं हो सकते। सब सिद्धियोंका यह साधन है। सब प्रकारके पुरुषार्थ इस देहसे ही होते हैं। देह न रहा तो कुछ भी नहीं हो सकता। इतना इस देहका महत्त्व है। इस देहकी ये देव सुरक्षा करते हैं। इस देहमें ये ३३ देव रहते हैं और इसकी सुरक्षा कर रहे हैं। यह देह ही इन देवोंका बना है। जैसा आंख सूर्यका बना है, सुखमें आंग्र है, पांत्रमें पृथ्वी है, हदयमें आत्मा है, बाहुआंमें इन्द्र रहा है। उन्हमा मनमें है, इदयमें आत्मा है, बाहुआंमें इन्द्र रहा है। उन्हमा मनमें है, कानमें दिशाएं रही हैं, तालुके उत्पर एक प्रनथी है वहांसे इन्द्र रस निकलता है वह जीवनरस है। इस तरह तैतीस देव इस शरीरमें हैं। इनके कारण ही यह शरीर तेजस्बी और अपने कार्य करनेमें समर्थ बना है। ये देव इस शरीर रमें थथास्थान रहकर इसकी सुरक्षा कर रहे हैं।

इस तरह यह शरीर देवतामय है। और यह शरीर इन देवताओंसे सुरक्षित रखा जा रहा है। यह सडता नहीं, बिगडता नहीं, सूखता नहीं इसका कारण यहां जीवारमाका और इन देवोंका निवास है, यही है।

यहां सूर्यदेव अंशरूपसे आकर आंखमें रहा है और शरीरको योग्य मार्ग बता रहा है, कहां जाना, कहां ना जाना इस विषयमें इसको मार्ग बता रहा है। यह सूर्यदेव हमारी सेवा यहां रहकर कर रहा है। इसी तरह अन्यान्य देव यहां रहकर जीवात्माके सहायक हो रहे हैं। जीवा-रमा सीधा यहां अनुष्ठान करके मोक्षधामको आह हो, इस लिये ये सब देव यहां इस जीवात्माके सहायक हो रहे हैं। ये जीवात्माके मित्र रहने चाहिये।

' ब्रह्म और ब्राह्माः ' ऐसे शब्दप्रयोग वेद करता है। 'जीव और देव ' के ये वाचक हैं। देखिये—

यो वै तां ब्रह्मणो वेद अमृतेन आवृतां पुरिम्। तस्मै ब्रह्म च ब्राह्माश्च आयुः प्राणं प्रजां ददुः॥

'जो इस (अमृतेन आवृतां) अमृतसे विशे (तां व्रह्मणः पुरि वेद ) उस ब्रह्मके नगरीको जानता है (तस्मे) उसको (ब्रह्म च ब्राह्माः च) ब्रह्म भीर ब्रह्मसे उत्पन्न हुए सब देव (आयुः) दीर्घ आयु (प्राणं) प्राणयुक्त नीरोग बलवान् शरीर भीर (प्रजां दृदुः) औरस उत्तम प्रजाको देते हैं।

यदां ' ब्रह्म और ब्राह्माः ' ये दो पद ' क्रास्मा कौर देव ' के वाचक हैं। जो इस क्रमुतसे क्राच्छादित शरीररूपी ब्रह्मनगरीको जानते हैं उनको परमास्मा तथा सब तैंतीस देव प्रसन्न होते हैं कौर क्रपनी परमक्रपासे दीर्घायु, बल-वान् कीर नीरोग शरीर तथा कौरस प्रजा देते हैं। देवता-क्रोंका यदां यद कार्य है। यद इस शरीरमें देवताओं की प्रसन्नतासे दीर्घायुकी प्राष्ठी होती है, छंबी क्रायुतक शरीर नीरोग रहता है कौर कौरस सुप्रजा होती है। शरीरमें देवों के ये कार्य हैं। शरीरको नीरोग रखना यह कार्य इनका सुख्य है।

'देवाः संमनसो भवन्ति ' देव मनुष्यके- साधकके मनके साथ अपना मन लगाते हैं। साधक मनुष्य जैसी प्रेरणा करता है वैसा ये देव शरीरमें कार्य करते हैं। यह प्रेरणा इस तरह करनी होती है। इस विषयमें छांदोग्य उपनिषद्में ऐसा लिखा है—

#### जीवन एक यज्ञ है।

मनुष्यका जीवन एक यज्ञ है। मनुष्यने अपने संपूर्ण जीवनका यज्ञ करना चाहिये—

पुरुषो वाव यज्ञः, तस्य यानि चतुर्विद्यति वर्षाणि, तत् प्रातःसवनं, चतुर्विद्यति-अक्षरा गायत्रो गायत्रं, प्रातःसवनं, तदस्य वसवो अन्वायत्ताः, प्राणा वाव वसवः, एते ही इदं सर्व वासयन्ति ॥ १॥

तं चेद्स्मिन् वयासि किंचिदुपतपेत्, सब्यात् प्राणा वसवः ! इदं मे प्रातःसवनं माध्यं दिनं सवनं अनुसंतनुत इति, माऽहं प्राणानां वस्नां मध्ये यश्चो विलोप्सीय इति, उद्धैव तत एति, अगदो ह भवति ॥ २॥ बोदोग्य ३।१६।१-२

'मनुष्यका जीवन एक यज्ञ है, मानवी आयुष्यके जो पहिले २४ वर्ष हैं, यह इस जीवनरूप यज्ञका प्रातःसवन है, (जीवन एक दिन है उसमें प्रातःकालका यज्ञ करनेका यह कालखण्ड है) चोवीस अक्षरोंका गायत्री छन्द है। प्रातःसवनमें गायत्री छन्द होता है। इसके साथ वसु-देवताएं सम्बन्धित होती हैं। प्राण ही वसुदेवता है क्योंकि प्राण ही इस शरीरकी शक्तियोंको वसाते हैं। इस मनु-प्यको इस प्रथमके इन २४ वर्षोंमें कुछ रोग हुआ, तो वह ऐसा बोले कि 'हे वसुप्राणो! यह मेरा प्रातःसवन माध्यं दिन सवनके साथ संयुक्त करो । वसुप्राणीका यह यज्ञ मुझसे बीचमें ही विलुप्त न हो जावे १ ऐसा कहनेसे वह मनुष्य नीरोग होता है।

मनुष्यका संपूर्ण झायुष्य यह एक दिन है। इसका प्रातः-काल यह २४ वर्षों का काल खण्ड है। यह गायत्री छंदका काल खण्ड है। 'गायन्तं त्रायते सा गाय-त्री'- गाने-वालेका संरक्षण करती है वह गायत्री है। आस्मसंरक्षणका छन्द इस झायुष्यमें मनुष्यको लगा रहना चाहिये। आसन प्राणायामादि द्वारा में सुद्द बन्गा यही प्राणसंरक्षणका छन्द इस झायुमें मनुष्यको लगा रहना चाहिये। यह २४ वर्षोंका झायुष्य 'वसु 'नामक देवताओं के साथ संबंधित रहता है। ये वसु शारीरिक शक्तियों को शरीरमें वसाते हैं। ये वसु आठ हैं। ये वसुदेव ये हैं—

कतमे वसव इति। अग्निश्च पृथिवी च वायुश्च अन्तरिक्षं च आदित्यश्च चौश्च चन्द्रमा च नक्षत्राणि च एते वसव एतेषु हीदं सर्व वसुः हितं एते हीदं सर्व वासयन्ते, तस्माद्रसव इति।

वसुदेव कौनसे हैं ? आग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, द्यौः, चन्द्रमा तथा नक्षत्र ये भाठ वसु हैं, क्योंकि इनमें यह सब विश्व ठीक तरहसे रहता है तथा ये इस सबको ठीक तरह वसाते हैं। ये आठ वसु हैं जो इस २४ वर्षोंके प्राथमिक आयुसे संबंधित हैं।

ये वसुदेव मसुष्य शरीरकी सुरक्षा करनेका कार्य २४ वर्षतक प्रथम आयुमें करते हैं। पृथिवी, अन्तरिक्ष और चौ से मानवी शरीरका क्रमशः नाभिके नीचळा भाग, छातीका भाग तथा सिरका संबंध है।

| Λ        | विश्व                          | Δ    | मानवी शरीर                                 |
|----------|--------------------------------|------|--------------------------------------------|
| त्रिलाका | चौ:<br>नक्षत्र<br>छ।दित्य      | V    | हिं सिर<br>प्रमस्तिष्ककी शक्तियां<br>नेत्र |
|          | वायु<br>भन्तरिक्ष<br>चन्द्रमाः | A C  | प्राण<br>छ।ती<br>ह हदय                     |
| v        | ष्मग्नि<br>पृथिवी              | A CE | र<br>पाचक अग्नि<br>नाभिसे नीचळा भाग        |

इस तरह वसुवाण अपने शरीरमें रहकर शरीरकी सब शक्तियोंको ठीक रखते हैं। और इस बायुमें यदि कोई रोग हुआ तो इनको पूर्वोक्त बकार कहनेसे मानवी शरीर रोग-मुक्त होता है और वह २४ वर्षतक बानन्द्रसन्न रहता है। यह ब्रह्मचर्यकी बायु हुई। इसके पश्चात्की बायुके विषयमें ब्रब देखिये—

अथ यानि चतुश्चत्वारिंशद्वर्षाणि, तन्माध्यं दिनं सवनं चतुश्चत्वारिंशदक्षरा त्रिष्टुप्, त्रैष्टुभं माध्यं दिनं सवनं, तदस्य रुद्रा अन्वा-यत्ताः, प्राणा वाव रुद्रा, एते होदं सर्वे रोदयन्ति ॥ ३॥

तं चेदेतिस्मन् वयसि किंचिदुपतपेत्, स ब्यात्, प्राणा रुद्धाः ! इदं मे माध्यं दिनं सवनं तृतीयसवनमनुसंतनुतोति, मा हं प्राणानां रुद्धाणां मध्ये यक्षो विलोप्सीय इति, उद्धैव तत एत्यगदो ह भवति ॥ ४ ॥ छांदोग्य उ. ३।१६।३-४

"अब जो इसके आगे के ४४ वर्ष हैं, वह माध्यंदिनका यज्ञ करनेका कालखण्ड हैं। ४४ अक्षरोंका त्रिष्टुप् छन्द है। त्रिष्टुप् छन्दका उपयोग माध्यं दिनके यज्ञमें होता हैं। इस विभागके साथ रुद्ददेवता संबंधित हैं। रुद्द ही प्राण हैं। ये प्राण ही इस सबको-सब शत्रुआंको रुलाते हैं। यदि इस पुरुषको इस ४४ वर्षाकी आयुमें कुछ रोग हुआ, तो वह मनुष्य बोले कि 'हे रुद्द रूपी प्राणो! मेरा यह माध्यं दिनका कालविभाग तीसरे सवनके कालखंडके साथ जोड दो। मेरे द्वारा प्राणरूपी रुद्ददेवताओं का यह यज्ञका मध्य विभाग बीचमें ही विलुस न हो। " ऐसी प्रार्थना करनेसे मनुष्य रोगमुक्त होता है, नीरोग रहता है और २५ वें वर्षसे ६८ वर्षको आयुत्वक जीवित रहता है। अर्थात् यह ४४ वर्षोका उसका आयुष्यका द्वितीय विभाग आनंदप्रसन्न अवस्थामें जाता है।

यहां रुद्भदेव कौनसे हैं ? इस विषयमें शतपथ बाह्मणमें कहा है—

कतमे रुद्रा इति। दश इमे पुरुषे प्राणाः आत्मा एकादशः। ते यदा अस्मान्मत्यी-च्छरीरादुत्कामन्ति, अथ रोदयन्ति, तस्मात् रुद्रा इति॥ श्वतपथ बा॰ १४।६।५ 'रुद्र कोनसे देव हैं। मानवी शरीरमें जो दस प्राण हैं भौर भारमा ग्यारहवां है। वे जब इस शरीरको छोडकर चर्छ जाते हैं उस समय सबको रुला देते हैं, इस कारण ये रुद्रदेव कहलाते हैं। '

प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान ये पांच प्राण हैं। इनके स्थान ये हैं—

हृदि प्राणो गुदेऽपानः समानो नाभिसंस्थितः। उदानः कण्ठदेशस्थो न्यानः सर्वशरीरगः॥

हृदयस्थानमें प्राण रहता है, नाभिके नीचे गुदद्वारमें अपान, समान प्राण नामिस्थानमें रहता है, उदान प्राण कण्ठ देशमें रहता है और ज्यान प्राण सर्व शरीरमें रहता है। इस तरह पांच प्राण शरीरमें रहकर शरीरके दोषोंको रोग-वीजोंको दूर करते हैं और इस शरीरको स्वस्थ रखते हैं। इनके साथ पांच अपपाण हैं। अथवंचेदमें २१ प्राण हैं ऐसा कहा है—

सप्त प्राणाः सप्तापानाः सप्त व्यानाः।
योऽस्य प्रथमः प्राण ऊर्ध्वो नामायं सो अग्नः।
योऽस्य द्वितीयः प्राणः प्रौढो नामासौ स आदित्यः।
योऽस्य तृतीयः प्राणोऽभ्यूढो नामासौ स चन्द्रमाः।
योऽस्य चतुर्थः प्राणो विभूनीमायं स पवमानः।
योऽस्य पञ्चमः प्राणो योनिनीम ता इमा आपः।
योऽस्य पछः प्राणः प्रियो नाम त इमे पश्चः।
योऽस्य सप्तमः प्राणोऽपरिमितो नाम ता
इमाः प्रजाः।

सात प्राण, सात अपान और सात ज्यान हैं उनके नाम जर्थ्व, प्रोड, अभ्यूढ, विभू, योनि, प्रिय और अपरिमित हैं, उनके क्रमशः रूप अग्नि, आदित्य, चन्द्रमाः, प्रवमान, आप्, पश्च और प्रजा है। इसी तरह अपान और ज्यानका भी वर्णन अथर्ववेदमें हैं। वह वहां देख सकते हैं।

अस्तु । इस तरह प्राणोंका वर्णन क्षनेक स्थानोंसे है । यह रुद्रप्राणोंका कायुष्यका भाग २५ वें वर्षसे ६८ वें वर्षः तक है । कौर मनुष्य इस कायुमें इन प्राणोंको ठीक तरह रखे, प्राणायामादि कनुष्ठानसे उन प्राणोंको बलवान् रखनेसे मनुष्य नीरोग कौर आनन्दप्रसन्ध रहता है। इसी तरह पूर्वोक्त रीतिसे प्राणरूप देवोंकी प्रार्थना करनेसे भी लाभ होता है। यहां अब हम ६८ वर्षकी कायुतक का गये। इसके कागे कौर देखिये — अथ बान्यप्टाचत्वारिशहर्पाणि, तत् तृतीय-सवनं अप्टाचत्वारिशदक्षरा जगती, जागतं तृतीयसवनं तदस्यादित्या अन्वायत्ताः, प्राणा वाव आदित्याः, एते हीदं सर्वं आदद्ते ॥ ५ ॥ तं चेदस्मिन् वयसि किंचिदुपतपेत्, स ब्र्यात्, प्राणा आदित्याः ! इदं मे तृतीयसवनं आयु-रजुसंतजुत इति, मा हं प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो विलोण्सीय इति, उद्धैव तत एत्य-गदो है व भवति ॥ ६ ॥ हां. इ. ३।१६।५-६

" अब जो इस मनुष्यके अन्तिम ४८ वर्ष हैं, अर्थात् ६९ से ११६ वर्षतकका आयुका तीसरा खण्ड है, वह आयुष्यरूपि दिनमें करनेका यज्ञका तीसरा भाग है, यह तीसरा सवन है। ४८ अक्षरोंका जगती छंद है। यह तृतीय सवन जगती छन्दका है। इस आयुष्यके तृतीय कालखण्डके साथ आदित्य नामक प्राणोंका संबंध है। आदित्य ही प्राण है क्योंकि ये प्राण सवका प्रहण करते हैं। सबका स्वीकार करते हैं। इस आयुमें कुछ रोग हुआ तो वह मनुष्य ऐसा बोले, 'हे आदित्यसंज्ञक प्राणो ! यह मेरा आयुष्यका तीसरा कालखण्ड है, इसको पूर्ण आयुके अन्ततक छ चलो। आदित्यप्राणोंके बीचमें ही मेरा यह जीवनयज्ञ लुप्त न हो जाय।' ऐसी प्रार्थना करनेसे वह मनुष्य नीरोग होता है और पूर्ण आयुतक जीवित रहता है।"

एतद्ध सम वै ति द्विद्वान् आह महीदास ऐतरेयः। स किं म एतदुपतपिस योऽहमनेन न प्रेष्याः मीति, संह पोडशं वर्षशतं अजीवत्। प्रह षोडशं वर्षशतं जीवति य एवं वेद् ॥ ७॥

छांदोग्य उ. ४।१६।७

"वह यह जीवनका तस्व जाननेवाला विद्वान् मही-दास ऐतरेय एक वार रोगी होनेपर रोगसे ऐसा बोला कि— 'हे रोग! तू मुझे किस कारण वाप दे रहा है ? में इससे महंगा नहीं।' ऐसा निश्चयपूर्वक कहनेसे वह रोगमुक्त हुआ और ११६ वर्षकी आयुतक जीवित रहा। जो यह जीवनका तस्वज्ञान जानता है वह ११६ वर्षतक जीवित रहता है।"

प्रथम जायुष्यका खंड २४ वर्षकी आयुतक, द्वितीय आयुष्यका खंड २५ से ६८ वर्षकी जायुतक ४४ वर्षोका, तृतीय आयुष्यका खंड ६९ से ११६ वर्षकी आयुतक ४८ वर्षोंका है।

इस तरह मानवी आयुष्य ११६ वर्षोंका है। इसमें तीन आयुष्यके खण्ड हैं। मनुष्य इस आयुष्यमें नीरोग तथा आनन्दप्रसन्न रह सकता है। यदि वह अपने प्राणोंकी उपासना ठीक तरह करता रहेगा।

अपने शरीरमें जो ३३ देवताएं हैं, उनको अपनी सदिच्छा शक्तिसे अपने आधीन रखकर, रोगादि शत्रुओंको अपने मनोबलसे दूर करनेके लिये वह उन देवताओंको प्रेरित करेगा, तो इस तरहकी मानस चिकित्सासे वह नीरोग रहेगा और पूर्ण आयुतक जीवित रहकर आनंदशस्त्र रहेगा।

#### मानस चिकित्साकी पद्धति

अपना मन सःप्रवृत्तीयोंसे परिपूर्ण करना, केवळ अपना स्वार्थ अथवा दसरेका विनाशका भाव मनमें नहीं धारण करना और अपना जीवन सर्वजनोपयोगी कार्यमें- यज्ञमें खर्च करनेका निश्चय करना और अपनी आयुके अनुसार वसु, रुद्र या आदित्य देवोंकी इस तरह प्रार्थना करना कि-" हे देवो ! में अपने वैदिक धर्मकी सेवा करता हूं, अपने मारत राष्ट्रमें धर्मकी जाप्रति करना चाहता हुं, अपनी मात्-भूमिमें साक्षरताका प्रचार कर रहा हूं, में तरुणोंमें योग-व्यायामीका प्रचार कर रहा हूं, ऐसे कार्योंमें अपना जीवन में लगा रहा हूं, इसलिये मेरा शरीर रोगी न हो, नीरोग भवस्थामें में रहूं। मैं पूर्ण भायुतक जीवित रहूं, बीचमें मर जानेसे ये सार्वजनिक कार्य अधूरे रहेंगे. इसिछिये हे देवताओं! मेरे शरीरमें आपके पासकी जो अमृतशक्ति है उस दिन्यशक्तिका अर्पण करो और उससे यह रोग दूर हो, में नीरोग बनूं और निर्विव्यतासे सार्वजनिक दितके कार्य करूंगा।"

इस प्रकारके विचार मनमें धारण करनेसे मनमें एक प्रकारका उच्च भाव जाग्रत होता है, शरीरके अन्दरके देवता-ओं के स्थानों में जो शक्ति रहती है वह जाग्रत होती है और रोग दूर होते हैं।

प्रत्येक मनुष्यकी शारीरिक अवस्था, रोगका स्वरूप, और उसके मनकी प्रभावी शक्ति तथा उसका आत्मविश्वास इनका संयोग होकर यह कार्य होना है। इसलिये मनको विकल्पमय बनाना योग्य नहीं है। यह कार्य होगा या नहीं होगा, कदाचित् नहीं भी होगा, ऐसा विकल्प संदेह या कविश्वास मनमें रहा तो सिद्धि कदापि नहीं होती। अपने शरीरके अन्दर जो देवताएं हैं, उनमें मानस प्रेरणासे शक्ति-संचालन होता है और उनसे जांवनरसका स्नाव होता है उससे रोग दूर होता है। यदि मानसिक निर्वलता रही या संदेह रहा, तो मानस प्रेरणा ही निर्वल होती है और जहां प्रेरणा ही निर्वल हुई वहां वैसी शक्ति उस स्थानसे प्राप्त नहीं होती जैसी होनी चाहिये।

वायः मनुष्योंके अन्द्र आत्मविश्वास ही नहीं होता है। भौर इसिक्ये बहुतोंके मन निर्वे ही होते हैं। यह निर्वे जता ईश्वरकी उपासनासे, भिक्तिसे और योगसाधनसे दूर होती है। ब्रह्मचर्य पालनसे बहुत लाभ होता है, ब्रह्मचर्य पालनसे बहुत लाभ होता है, ब्रह्मचर्य जो नहीं पालन करते, वीर्य क्षीण करते हैं उनके शरीरावयवों में स्वभावतया निर्वे लता रहती है। जो इस लाभसे साधकको विद्यत रखती है। इससे पाठकों को पता लग जायगा कि अपने शरीरस्थानीय देवताओं की शक्तिसे किस तरह साधकको लाभ होता है और किस कारण नहीं होता है। पाठक यह समझें और अपना आत्मविश्वास बढानेका अभ्यास करें। अब वेदमें जो देवताएं हैं उनका थोडासा यहां विचार करेंगे।

द्यौः, सूर्यः, अधिनौ, नक्षत्राणि, ब्रह्मणस्पतिः, केशी, विश्वावसुः, विश्वरूपः, विश्वकर्मा, विश्वाता, ब्रह्म।

'सूर्य 'के भन्दर 'आदित्य, भगः, मित्र, सविता' भादि आगये हैं। 'ब्रह्मणस्पति 'के भन्दर 'वाचस्पति, बृहस्पति ' भादि आगये हैं। 'विधाता ' के भन्दर 'धाता, वेधा ' भादि आगये हैं, तथा 'ब्रह्म 'के भन्दर 'ब्रह्मा, आत्मा, परमात्मा, स्कंभ, उंच्छिष्ट ' आदि आगये हैं ऐसा समझना चादिये।

मनुष्यका छिर चुलोक है। इसमें सूर्य नेत्रका रूप घारण करके नेत्रके स्थानमें रहा है। नासिकामें प्राण संचार कर रहा है। नासिकाका स्थान अधिनौ देवताका भी है, 'नास-त्यौ' यह उस देवताका नाम उनका स्थान बता रहा है। मुखमें वाणीके रूपसे अग्नि रहा है। दिशाएं कानमें रहती हैं। जिह्वामें रुची प्रहणशक्ति है, जलका यह स्थान है और जलकी रुची प्रसिद्ध है।

पृथ्वीका गंध, जलकी रुची, तेजका रूप, वायुका स्पर्श, तथा आकाशका शब्द इन पांच इंद्रियोंसे हम अनुभव केते हैं।

देवोंका राजा इन्द्र मध्यस्थानमें, अन्तरिक्षस्थानमें, इसका स्थान है, वायु, इन्द्र, विद्युत् ये देव मध्यस्थानमें हैं और अन्तरिक्षस्थान मनुष्यके शरीरमें नामिसे ऊपर और गलेके नीचे हैं। तथापि इन्द्र अपने साथ अन्यान्य देवोंको लेकर मस्तकमें जाकर बैठा है। इस विषयमें ऐतरेय उपनि-पदमें स्पष्ट निर्देश है—

अन्तरेण तालुके। य एप स्तन इवावलंबते। सेन्द्रयोनिः। यत्रासौ केशान्तो वर्तते। व्ययोग्र जीर्षकपाले॥२॥ तैतिरीय उ. शह

' जहां सिर बार कपालकी हिंडुगां विभक्तसी दीखती हैं, जहां यह बालोंका विभाग हुआसा दीखता है, जो तालके ऊपरका भाग है (य एव स्तन हव अवलंबते) जो एक स्तन जैसा लटकता है वह (इन्द्रयोनिः) वह इन्द्रशक्तिका उत्पत्तिस्थान है। योगी लोग इसपर ध्यान लगाकर मन केन्द्रित करते हैं। इससे इन्द्रशक्तिका रस स्ववने लगता है। इस इन्द्रशक्तिका रस स्ववने लगता है। इस इन्द्रशक्तिका प्रसक्ष अनुभव इस तरह साधक ले सकते हैं।

शरीरमें इन्द्र देवताका स्थान यह निश्चित रीतिसे लिखा है। तैत्तिरीय उपनिषद्कार इसको जानते थे। झाजके डाक्तर कोग इस इंद्रअंथीका अर्क निकालते हैं और सुईसे शरीरमें डाल देते हैं। पीट्यूटरी ग्लॅडका अर्क इस कार्यके लिये वाजारमें मिलता है। मनकी धारणासे इस रसको आत्मसात करना यह ऋषियोंका मार्ग था। और सुईसे इसी अंथीके रसको शरीरमें टोंचना यह यूरोपका मार्ग है। इसमें कौनसा अच्छा मार्ग है इसका विचार पाठक करें।

जैसे इस इन्द्रअंथीके रससे इन्द्रशक्तिका शरीरमें संचार होता है वैसी और भी अनेक अंथियां शरीरमें हैं, जिनसे नाना प्रकारकी शक्तियां शरीरमें उनके रसोंके स्नावसे संचिरत होती हैं। कईयोंके रस सुईसे शरीरमें डालनेके लिये तैयार किये बाजारोंमें मिलते हैं और डाक्तर लोग आजकल इनको शरीरमें टोंचते भी हैं। प्राचीन कालमें एक आसनमें बैठकर चित्तका लय उस अंथीमें करते ये और उस अंथीका स्नाव होता था उसको शरीरमें पचाते थे। यह योगकी सिद्धि आज भी हरएकको प्राप्त हो सकती है। थोडेसे प्रयत्नसे इसकी सिद्धि मिल सकती है।

सूर्य आंखोंसे, दिशाएं कानोंसे, प्राण नाकसें, अधिदेव

नाकमें, अग्नि मुखमें, पृथ्वी पांचोंमें, मृत्यु नाभिमें, जल रेत बनकर पुरुष इंदियमें, चन्द्रमा हृदयमें, मरुत फेंफडोंमें, इन्द्र मस्तिष्कके इन्द्रप्रनथीमें, इन्द्रकी युद्धशक्ति बाहुओंमें इस तरह ये देव शरीरमें रहते हैं। हृदयमें बहा, बहा। परमात्मा, आत्मा, यक्ष, परब्रह्म इनमेंसे एकके अंश रहते हैं, क्योंकि ये सब नाम एक ही आहितीय सत्तत्वके हैं अतः यह एक ही तत्त्व है। नाम अनेक होनेसे घबरानेका कोई कारण नहीं है।

अग्नि, विद्युत् और सूर्य ये अपनी अपनी नाना शक्तियोंसे शरीरके नाना स्थानों में भी रहते हैं और वहां के नाना कार्य करते हैं। सूर्यचक नाभिके पीछे पृष्ठवंशमें है इसकी अंग्रेजीमें 'सोकर फ्रेक्सिस् 'कहते हैं। सूर्यशक्ति यहां रहती है और पेटमें पाचनका कार्य करती है। सूर्यनमस्कारके कई आसन तथा योगके कई आसन इस सूर्यचकको प्रस्फुरित करनेके लिये हैं। जो ये व्यायाम करते हैं और इस व्यायाम करनेके समय अपने मनको इस सूर्यचकपर देन्द्रित करते हैं उनको बढ़ा लाभ होता है, और इससे पाचनिक्रयाके सब दोप दूर हो जाते हैं। इसी तरह वेदमें कहे और योगमें कहे आठ चक्नोंपर तथा उन चक्नोंमें रही शक्तियोंपर मनकी शक्ति चक्नेत्रत करनेसे बढ़े लाभ होते हैं। इस अष्टचक प्रकरणका अब हम यहां थोडासा, जितना सर्वसाधारणके उपयोगी हो उतना विचार करते हैं—

#### अष्टचक्रोंका विचार

वेदमें 'अष्टा चका नवद्वारा देवानां पूः अयोध्या'
(अथर्व. १०१२) ' आठ चकों और नौ द्वारोंवाली यह
देवोंकी अयोध्या नगरी है।' ऐसा शरीरका वर्णन आया है।
नौ द्वार तो हमने देखे हैं। यह देवोंकी अयोध्या नगरी है।
यहां सब देव रहते हैं। देव एक हो, तीन हों, तैंतीस हों
या इनसे भी अधिक सहसों हों। वे सब इस शरीरमें—
इस अयोध्या नगरीमें रहते हैं। यह अयोध्या है अर्थात्
शत्रुओंसे पराजित होनेवाली यह शरीरक्षी नगरी नहीं है।
यह ऐसी बनाई है कि इसपर रोगादि शत्रुओंका अमल न
हो सके। पर हमने दुन्धंवहार करके इस शरीरक्षी नगरी.
को नाना रोगोंका शिकार बनाया है और ११६ वर्ष आनन्दसे रहनेके स्थानपर अल्प आयुमें ही इसका नाश हो जाय,
ऐसी दुन्धंवस्था हमने बनाई है। पाठक इसका विचार करें।

अब इम आठ चक्रोंका विचार करते हैं। मुलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, सूर्य, अनाहत, विश्वद्धि, आज्ञा, सहसार ये आठ चक हैं। कई लोग दस चक हैं ऐसा कहते हैं। पृष्ठवंशमें ये चक्र हैं। पृष्ठवंश छोटे छोटे हड्डियोंके दकडोंका एक स्तंभ जैसा बना है। इसकी वेदमें ' पर्वत ' कहा है क्योंकि इसमें हड़ियोंके पर्व अर्थात् दकडे अनेक होते हैं। दो हड्डियोंके दकडोंके बीचमेंसे मज्जातन्तु निक-लते हैं उनको चक्र कहते हैं। योगसाधनमें ८ या १० चक्र हैं ऐसा कहा है। पर आजके डाक्तरी विचा जाननेवाले कहते हैं कि इतने चक्र पृष्ठवंशमें नहीं हैं। यह सत्य है कि डाक्तरोंके चीरफाइसे इतने चक आज पृष्टवंशमें नहीं दीखते, पर योगीजन जो अपने अनुभवसे किखते हैं वह भी असत्य नहीं है। वास्तविक बात यह है कि जो स्थूल दृष्टिसे अनु-भवमें भाते हैं उतने डान्तर प्रेतको चीरफाड कर देखते हैं. पर योगीजन जीवित दशामें जो सक्ष्म दृष्टिसे मानसिक अनुभवसे अनुभवते हैं वह भी सत्य ही है। मृतशरीरको डाक्तर फाडकर देखते हैं। शरीर मृत होनेके कारण जो मज्जातंत्रके अंग्र अन्तर्हित होते हैं वे ढाक्तरोंको नहीं दीख सकते ! शरीर जीवित और जाग्रत रहनेकी अवस्थामें स्थूक मञ्जाकेन्द्र नहीं, परंतु तनमात्राके श्रात सक्षम मञ्जा-तन्तु जो अनुभवमें आते हैं वे डाक्वरोंको शरीर मरनेपर नहीं दीख सकते । शरीर मरनेपर जो कमी होती है वह यही है। इसिक्ये योगियोंके अनुभव विचारमें लेने योग्य है। अतः हम अब यहां आठों चक्रोंका विचार तरते हैं-

#### मुलाधार चक्र

यः करोति सदा ध्यानं मूलाघारे विचक्षणः।
तस्य स्यादर्बुरी सिद्धिः भूमित्यागक्रमण वै ॥९१॥
वपुषः कान्तिरुत्कृष्टा जठराग्निविवर्धनम्।
आरोग्यं च पद्भवं च सर्वक्षत्वं च जायते ॥९३॥

' जो बुद्धिमान पुरुष इस मूलाधार चक्रमें ध्यान करता है, उसको दुईरवृत्तीकी सिद्धि होती हैं और क्रमसे भूमि-को छोडकर उसका भासन ऊपर छठने लगता है। शरीरकी कान्ती उत्तम होती है, जठराग्निका संवर्धन होता है, आरोग्य बढता है और चपलता बढती है और ज्ञानमें बृद्धि होती है।'

मुकाधार चक गुदाके पास पृष्ठवंशमें रहता है। इस मुकाधारको अंग्रेजीमें 'पेटवीक प्लेक्सिस् 'कहते हैं। गुदासे दो अंगुल अपर यह रहता है। यह शरीरका आधारचक है। शरीरकी आधारशक्तियां इससे प्रकट होती है। नीचे जाने-वाले अपानको यह ठीक कार्य करनेके लिये प्रयुत्त करता है।

साधक पद्मासनमें बैठे, पीठकी रीड समसूत्रमें रखे, मन इस मूलाधार चक्रमें स्थिर करे और प्राणायाम करे। मनकी पूर्ण शक्ति इस चक्रपर लगने लगी तो इस चक्रसे शक्ति बाहर आने लगती है। इससे शरीरका तेज बढता है, पाचनशक्ति बढती है, शरीरका आरोग्य बढता है, शरीरकी चपलता बढती है और ज्ञानकी धारणाशक्ति विशेष होने लगती है। इस अनुष्ठानको दो तीन मास तथा प्रतिदिन घण्टामर करनेसे ये अनुभव होने लगते हैं। इससे पूर्व यम, नियम, आसन, प्राणायामका अभ्यास तथा मन एकाप्र करनेका अच्छा अभ्यास होना आवश्यक है।

#### स्वाधिष्ठान चक

द्वितीयं तु सरोजं च लिंगमूले व्यवस्थितम्।
स्वाधिष्ठानाभिध तत्तु पंकजं शोणरूपकम् ॥१०४॥
यो ध्यायतिं सदा दिव्यं स्वाधिष्ठानारविंदकम्।
सर्वरोगविनिर्मुक्तो लोकं चराति निर्भयः ॥१०६॥
वायुः संचरते देहे रसवृद्धिर्भवेत् ध्रुवम् ॥१०८॥
शिवसंहिना पटल ५

'दूसरा चक लिंगमूलमें है। इसका नाम स्वाधिष्ठान है। यह रक्तवर्ण है। जो इस चक्रमें अपना ध्यान लगाता है, वह सर्व रोगोंसे मुक्त होकर निर्भय होकर विचरता है। इसके देहमें प्राणवायुका योग्य रीतिसे संचार होता है और शरीरमें क्ररीरको नीरोग रखनेवाले अनेक रखोंकी वृद्धि होती है।

इस अनुष्ठानके लिये पद्मासन अच्छा है। इस आसनपर स्थिर बैठना, पीठकी रीढ समसृत्रमें रखना, प्राणायाम करना और अपना मन इस स्वाधिष्ठान चक्रमें सुस्थिर करना। ठीक लिंगमूलमें पीछे रीटमें यह चक्र है। लिंगमूलसे सीधा पृष्ठवंशमें जानेसे इस चक्रका स्थान मनसे ज्ञान हो सकता है। इसका नाम 'स्वाधिष्ठान 'है, स्वकीय अधि-ष्ठान अर्थात् स्वशरीरको नीरोग रखकर, शरीरपोषक रसोंकी वृद्धि करनेका इसका कार्य है। पंचप्राणोंको बलवान् बनाना और सरीरपोषक रसोंको सथामोग्य रीतिसे शरीरमें संचा- रित करनेवाळा यह चक है । जितना मन इस चक्रमें स्थिर रहेगा उतना कार्य इससे होगा।

#### मणिपूरक चक

तृतीयं पंकर्जं नाभौ मणिपूरकसंबितम्।
रुद्राख्या यत्र सिद्धोऽस्ति सर्वमंगलदायकः ॥११०
तासिन् ध्यानं सदा योगी करोति मणिपूरके।
तस्य पातालसिद्धिः स्यान्निरंतरसुखावहा।
ईिन्सितं च भवेल्लोके दुःखरोगविनाशनम् ॥११२
शिवसंहिता पटळ ५

'तीसरा मणिप्रक चक्र है। ठीक नाभिस्थानके पीछे पृष्ठवंशमें यह चक्र है। रुद्रका यह स्थान है जो सर्व मंगल करता है। इस चक्रमें ध्यान करनेसे निरंतर सुख देनेवाली पातालसिद्धि होती है। इच्छाके अनुसार दुःखों और रोगोंका नाश होता है।

दुःखोंका अनुभव इसको नहीं होता। दुःखोंको अपने अनुभवमें न आने देनेकी शाक्ति साधकमें इस मानसिक ध्यानसे आती है। इसको रोग नहीं होते और यह साधक आनन्दमय अवस्थामें सदा प्रसन्न रहता है। सुखासन या पद्मासन इस अभ्यासके छिये योग्य है।

#### अनाहत चक

हृदयेऽनाहतं नाम चतुर्थे पङ्कजं भवेत्। अतिशोणं वायुवीजं प्रसादस्थानमीरितम् ॥११५ पद्मस्थं तत् परं तजो बाणालां प्रकोतितम्। तस्य समरणमात्रेण दृष्टादृष्टकलं भवेत् ॥११६॥ श्विवसंहिता प्रस्त

' अनाइत चक्र हृदयस्थानमें है। यह रक्तवर्ण भौर वायुबीज है। प्रसन्नताका यह स्थान है। इसमें परम तेज है। इसपरक्ष्यान करनेसे प्रकाशदर्शन होता है। इंट बहुट अनेक फड़ इसपर मन स्थिर करनेसे होते हैं। '

अनाहत चक्रको 'कार्डियाक प्लेक्सिस् ' अंग्रेजीमें कहते हैं। हृद्यमें द्युक् होता रहता है। ठीक यह स्थान इसका ध्यान करनेके लिये है। इससे हृद्यकी शक्ति बढ़ती है। यहीं आत्माका स्थान है। आत्मामें अनन्त शक्तियां रहती हैं वे सब इस ध्यानसे विकसित होती हैं। आजकक हृद्य विकारसे अधिक मृत्यु होने खगे हैं। यदि आसनप्राणायाम, श्यानधारणा करनेवाले साधक इस चक्रपर श्यान करेंगे तो उनका हृद्य बल्दान् होगा और हृद्यकी सब कमजोरी दूर होगी।

#### विशुद्धि चक्र,

कण्ठस्थानस्थितं पद्मं विद्युद्धं नाम पंचमम् ॥१२२॥ ध्यानं करोति यो नित्यं स योगीश्वर पण्डितः। इह स्थाने स्थितो योगी सदा क्रोधवशो भवेत् १२४ इह स्थाने मनो यस्य दैवात् याति लयं यदा। तदा वाह्यं परित्यज्य स्वान्तरे रमते भ्रुवम् ॥१२७॥ शिवसंहिता पटल ५

'कण्ठस्थानमें विद्यादि चक्र है। इस चक्रपर ध्वाम करनेसे साधक विशेष ज्ञानी होता है और कोधको वशमें करता है। इस चक्रपर ध्यान करनेवाला अपने अन्तःकरणमें आनन्द्रमस्त्र रहता है। ' इसकी बुद्धि अति सूक्ष्म होती है।

इसको अंग्रेजीमें 'करोटिस प्लेक्सिस् 'कहते हैं। वह मनोवृत्तियोंको अपने आधीन कर सकता है। मनोवशी-करणका बल इसपर ध्यान करनेसे प्राप्त होता है।

#### आज्ञा चक

आशाचकं धुवोर्मध्ये हक्षोपेतं द्विपत्रकम्। शरधन्द्रनिमं तत्राक्षरवीजं विजृभितम् ॥ १३०॥ चिन्तियत्वा परां सिद्धि लभते नात्रसंशयः।

' दोनों मीहोंके बीचमें आज्ञा चक्र है। शरहतुके चन्द्र-माके समान इसका तेज है। इसपर ध्यान करनेसे श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होती है। '

#### सहस्रार कमल

अत ऊर्ध्वे तालुमूले सहस्वारं सरोरुहम् । अस्ति यत्र सुवुम्नाया मूलं साविवरं स्थितम् ॥ तालुमूले सुवुम्ना सा अधोवक्त्रा प्रवर्तते श्विवसंहिता परक ५ ' इसमें उत्तर मासिन्कमें सहसार कमल है। वहां सुपुम्ना नाडीका मुख है। तालुमूलमें सुपुम्ना नीचे मुख करके रहती है। ' इसमें ध्यान करनेसे आध्माकी शाकिसे सब शरीर चल रहा है, यह ज्ञान होता है। इसका प्रभाव बहा भारी है। योगसे साध्य होनेवाले सब लाभ यहां मन लगाकर ध्यान करनेसे होते हैं। इसको अंग्रेजीमें 'सेरेबल प्लेक्सिस् ' कहते हैं और इसका महस्व सब जानते हैं।

#### सूर्य चक

स्य चक नाभिके पास पीठकी रीढमें है। स्यंब्यायाम अनेक आसनोंके योगसे सिद्ध होते हैं। उनसे इसमें स्फुरण आता है। 'सोकर प्लेक्सिम् ' इसकी अंग्रेजीमें कहते हैं। इसपर मनःसंयम तथा ये ब्यायाच करनेसे अशीर बळवान्, इष्टपुष्ट तथा तेजस्वी और नीरोग होता है।

इन आठ चक्रोंके विषयमें आविसंक्षेपसे यह विषरण हैं। इनमें अनेक देवी शक्तियां हैं। इनपर मनःसंयम तथा आसन प्राणायाम करनेसे अनेक बळ प्राप्त होते हैं।

मूलाधार चकते सहसार चकतक मेरुदण्डमें अनेक देवता-भोंकी देवी शक्तियां हैं। पंद्रह सोल्ड देवताओं के स्थानोंका ठीक ठीक पता इस समयतक कगा है। अन्य देवताएं कीनसी और कहां रहती हैं इसकी खोज वेदाभ्यासी तथा योगाभ्यासी करेंगे तो उससे जनताके आरोग्यका साधन उत्तम रीतिसे प्राप्त हो सकता है। आशा है वेदाभ्यासी संशोधक इसकी खोज करके अपनी खोज प्रकाशित करेंगे।

'कैन्सर रोग' आजकल वढ रहा है, जहां कैन्सर रोग होनेका संभव है, वहांके चक्रपर मनःसंयम किया जाय, परमेश्वर भक्तिसे मन सदा आनन्दप्रसन्न रखा जाय, तो कैन्सर रोग ही नहीं होगा, और हुआ तो इस अनुन्छानसे दूर भी हो सकेगा। मन आनन्दित रखनेसे यह रोग होता नहीं ऐसा बडे डाक्तरोंका मत है। परमेश्वरका ध्वान ही परमानन्दका ध्यान है।



## वेदके ध्यारूयान

वेदोंमें नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके छिये एक एक व्याख्यान दिया जा रहा है। ऐसे व्याख्यान २०० से अधिक होंगे और इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध हो जायगा।

मानवी क्यवहारके दिव्य संदेश वेद दे रहा है, उनको लेनेके लिये मनुष्योंको तैयार रहना चाहिये। वेदके उपदेश आचरणमें लानेसे ही मानवोंका कल्याण होना संभव है। इसलिये ये व्याख्यान हैं। इस समय तक ये व्याख्यान प्रकट हुए हैं।

- १ मधुच्छन्दा ऋणिका अग्निमें आदर्श पुरुषका दर्शन।
- २ वैदिक अर्थव्यवस्था और स्वामित्वका . सिद्धान्त।
- ३ अपना स्वराज्य।
- श्रेष्ठतम कर्म करनेकी शाक्त और सौ वर्षोंकी पूर्ण दीर्घायु।
- ५ व्यक्तिवाद और समाजवाद।
- ६ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
- ७ वैयक्तिक जीवन और राष्ट्रीय उन्नति।
- ८ सप्त ब्याहातयाँ।
- ९ वैदिक राष्ट्रगीत।
- १० वैदिक राष्ट्रशासन।
- ११ वेदोंका अध्ययन और अध्यापन।
- १२ वेदका थीमङ्गागवतमें दर्शन।
- १३ प्रजापति संस्थाद्वारा राज्यशासन।
- १४ त्रैत, इत, अद्वैत और एकत्वके लिखान्त।
- १५ क्या यह संपूर्ण विश्व बिष्धा है ?
- रि ऋषियोंने चेदोंका संरक्षण किस तरह किया?

- १७ वेदके संरक्षण और प्रचारके लिये आपने क्या किया है ?
- १८ देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान।
- १९ जनताका हित करनेका कर्तव्य ।
- २० मानवके दिव्य देहकी सार्थकता।
- २१ ऋषियोंके तपसे राष्ट्रका निर्माण।
- १२ मानवके अन्दरकी श्रेष्ठ शक्ति।
- २३ वेदमें दर्शाये विविध प्रकारके राज्यशासन।
- २४ ऋषियोंके राज्यशासनका आदर्श।
- २५ वेदिक समयकी राज्यशासन व्यवस्था।
- २६ रक्षकांके राक्षस।
- २७ अपना मन शिवसंकल्प करनेवाला हां।
- १८ मनका प्रचण्ड वेग।
- २९ वेदकी दैवत संहिता और वैदिक सुंभाषि-तोंका विषयवार संग्रह।
- ३० वैदिक समयकी सेनाव्यवस्था।
- ३१ वैदिक समयके सैन्यकी शिक्षा और रचना।
- ३२ वैदिक देवताओंकी व्यवस्था।
- ३३ वेदमें नगरोंकी और वनोंकी

संरक्षण व्यवस्था।

३३ अपने शरीरमें देवताओंका निवास ।

आगे ज्याख्यान प्रकाशित दोते जायगे। प्रत्येक ज्याख्यानका मूख्य । ) छः आने रहेगा। प्रत्येकका डा. ज्य.

) दो आना रहेगा। दस व्याख्यानोंका एक पुस्तक स्नजिल्द लेना हो तो उस सजिल्द पुस्तकका मूल्य ५)
होगा और डा. च्य. १॥) होगा।

मंत्री — स्वाध्यायमण्डल, पोस्ट - 'स्वाध्यायमण्डल (पारडी )' पारडी [ जि. स्रत ]



वैदिक व्याख्यान माला — ३५ वाँ व्याख्यान

[ अश्विनौ देवताके मन्त्रोंक। निरीक्षण ]

## वैदिक राज्यशासनमें आरोग्यमःत्रीके कार्य और व्यवहार

[8]

[ यह व्याख्यान नामपूर विश्वविद्यालयमें ता. २९-१२-५७ के दिन हुआ था ]

**लेख**क

पं. श्रीपाद इामोदर सातवलेकर

साहित्य-वाचस्पति, वेदाचार्य, गीतालङ्कार अध्यक्ष - स्त्राध्याय मण्डल

**ह्वाध्यायमण्डल, पारडी** 

मृत्य छः आने





[ अश्विनौ देवताके मन्त्रोंका निरीक्षण ]

# वैदिक राज्यशासनमें आरोग्यमन्त्रीके कार्य और व्यवहार

वेदमें देवताओं के राज्यका वर्णन है। सर्वोपिर ब्रह्म और प्रकृति है। ब्रह्म निष्क्रय है और सब कुछ प्रकृति करती है। यह लोकशाही राज्य व्यवस्थाका भादर्श है। इसीको वैदिक भाषामें 'जानराज्य' कहते हैं। सब जनों हारा जिसका राज्यशासन होता रहता है, वही जानराज्य है। इसमें 'ब्रह्म 'सबके उपर है पर वह कुछ भी करता नहीं, 'प्रकृति 'सब करती है। प्रकृतिका अर्थ 'प्रजाजन 'है। ब्रह्म सबसे श्रेष्ठ सबका आधार, सबका आश्रयस्थान है, पर वह कुछ करता नहीं। आजके लोकराज्यके राष्ट्रपति जैसे रहते हैं, वे सबके उपर हैं, पर उनको कुछ भी करनेका अधिकार नहीं, वैसा ही यहां 'ब्रह्म' है। प्रकृति अर्थात् प्रजास करती है, उसी तरह लोकराज्यमें प्रजानियुक्त मंत्री ही सब करती हैं। यह ब्रह्म और प्रकृतिके वर्णनसे बताया है। यह प्रकृतिके वर्णनसे बताया है। यह प्रकृतिके उत्तम स्वरूप है।

#### देवताएं विश्वराज्यके मंत्री

बृहस्पति, ब्रह्मणस्पति, इन्द्र, सूर्य, चन्द्र, वायु, अग्नि बादि देव, जो प्रकृतिसे उत्पन्न हुए हैं वे इस जगत्का सब व्यवहार करते हैं। येही विश्वराज्यके विविध मंत्री हैं—

वेदमंत्रोंमें प्रायः विश्वरूपी विश्वराज्यका तथा विश्व-राज्यके संचालक शाक्तियोंका वर्णन है। विश्वराज्यकी संचा-कक शक्तियां ही इन्द्र, वायु, सूर्य, अग्नि आदि हैं। ये शक्तियां जैसी विश्वसें हैं वैसी ही मनुष्यमें भी हैं। इस-क्रिये कहा है कि—

ये पुरुषे ब्रह्म विदुः ते विदुः परमेष्टिनम् ॥ अथर्व, १०।७।१७ ' जो मनुष्य शरीरमें ब्रह्म जानते हैं वे परमेष्ठीको जानते हैं। ' वेदका गृढ आश्रय जाननेकी यह चार्वा है। विश्व इतना बड़ा है, उसका आकळन करना कठिन है। इसिल्ये पिण्ड शरीरमें वही व्यवस्था है, उसको जाननेसे विश्वव्यय-स्थाका ज्ञान हो सकता है।

#### पिण्ड ब्रह्माण्डकी व्यवस्था

ब्रह्माण्ड पिण्ड पिण्ड समूह (राष्ट्र)
विश्व शरीर समूह शरीर, समाज
ब्रह्म (परमात्मा) श्रात्मा संघातमा
शिव जीव जीवसंघ
देवगण इंद्रियगण शासकवर्ग

यदां विदित हो सकता है कि जो विश्वमें है वही जीवके शरीरमें है जीर जो जीवके शरीरमें है वही समष्टि शरीर अर्थात् व्यावहारिक अर्थमें राष्ट्रमें है। यह ठीक तरह सम-झमें आगया, तो वेदका रहस्य समझमें आगया ऐता सम-झना योग्य है।

बह्म, परब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, ईश, ईश्वर आदि नाम एक विशाल विश्वन्यापक शक्तिके हैं। वैसा ही जीव-आत्मा शरीरमें है। परमात्मा 'दावानल ' है तो जीवात्मा 'चिनगारी' है। परमात्मा विश्वमें है तो जीवात्मा शरीरमें है। परमात्माको जानना कठिन है, पर जीवात्माको जानना उससे सुगम है, इसलिये कहा है कि—

#### दावानल और चिनगारी

' जो पुरुषमें- मनुष्य बारीरमें ब्रह्म देखते हैं, अर्थात् जीवात्माको जानते हैं वे परमात्मा, परब्रह्मको जानते हैं। जो चितगारीको जानते हैं वे दावानलको जानते हैं। 'विश्वको जानने के लिये शरीरको जानना चाहिये। विश्वको सब शक्तियां शरीरमें हैं। विश्वमें पूर्णरूपसे जो शक्तियां हैं वेही शक्तियां अंशरूपसे शरीरमें हैं। इसलिये कहा है कि 'पिण्डका यथार्थ जान होते हैं।'

#### विश्वमें और व्यक्तिमें पंचमृत

यह तत्व समझनेके लिये संपूर्ण विश्व पंचमूतोंका बना है जौर यह मानव शरीर भी पंचमूतोंका ही बना है। इसिकिये कहा है मानव शरीरमें पंचमूतोंको जाननेसे विश्वके पंचमूत जाने जा सकते हैं।

यही दूसरे शब्दोंसें ऐसा कहा जा सकता है कि यह विश्व ३३ देवताओंका बना है, वैसा ही यह शरीर भी ३३ देवताओंका बना है। जो विश्वरें है वही शरीरमें भी है। विश्वमें जैसी ३३ देवताएं हैं वैसी शरीरमें भी ३३ देवताएं अंशरूपसे हैं। अतः शरीरमें ३३ देवताओंका ज्ञान हुआ तो विश्वके ३३ देवताओंका ज्ञान हो सकता है।

#### पुरुषमें ब्रह्म

ये पुरुषे ब्रह्म विदुः ते विदुः परमेष्टिनम् ॥ अथर्व १०।७।१७

'जो पुरुषमें बहा जानते हैं वे परमेष्टीको जानते हैं ' इसका भाव यह है। ' इस तरह व्यक्ति और विश्वमें समा-नता है यही हमने देखा। एक व्यक्तिमें जो तत्व हैं वे ही व्यक्ति समूहमें होते हैं, इस कथनका विरोध कोई कर नहीं सकता। देखिये व्यक्तिके मस्तकमें ज्ञान, बाहुकोंमें बक्त और शौर्य, मध्यमें वीर्य और पांवोंमें गिति है। येही गुण समाजमें भी होते हैं। समाजमें ज्ञानी, शूर, धनी और कर्मचारी रहते हैं। येही समाज शरीरके चार सवयव हैं जिनको ज्ञानी, शूर, व्यापारी और कर्मचारी कहते हैं। व्यक्तिमें जो गुण हैं वे ही समाजमें गुणी करके प्रसिद्ध होते हैं। इस रीतिसे व्यक्ति, समाज या राष्ट्र और विश्वका संबंध है यही जानना चाहिये। वेदका रहस्य अर्थ जाननेके लिये यह संबंध ठीक तरह जानना अत्यंत सावश्यक है, अन्यथा वेदका रहस्य अर्थ समझमें नहीं आ सकता। इसकी सारिणी यह हैं—

#### विश्व--राष्ट्र--व्यक्तिका सम्बन्ध

| विश्वमें देवता | राष्ट्रमें शासक | व्यक्तिमें इंद्रिय |
|----------------|-----------------|--------------------|
| विश्व          | राष्ट्र         | शरीर               |
| ब्रह्म         | राष्ट्रपति      | जीव-आस्मा          |
| प्रकृति        | प्रजा           | शरीर               |
| इन्द्र         | सेनापति         | मन                 |
| मरुत्          | सैनिक           | इंद्रियगण          |
| वायु           | रक्षक           | प्राण              |
| सूर्यं         | दर्शनकार        | नेत्र              |
| चन्द्र         | मननशील          | . मन               |
| न्राप्त        | वका             | ′ वाणी             |

इस रीतिसे विश्वकी देवताएं व्यक्तिमें किस रूपमें हैं कौर राष्ट्रमें किस रूपमें रहती हैं यह जाना जा सकता है। इस तरह विश्वशक्ति, राष्ट्रशक्ति कौर व्यक्तिशक्ति परस्पर सम्बन्धमें किस रीतिसे रहती है, यह जाननेसे सब वेदमंत्रोंका रहस्य स्पष्ट हो जाता है। पर इसका निश्चय तबतक नहीं होता, जबतक वेदमंत्र समझमें काना अशक्य है। इसिछिये यह परस्पर सम्बन्ध जानना अत्यंत जावश्यक है।

#### शरीरमें इन्द्र शक्ति

श्रारोसें इन्द्रशक्ति अपन्न होती है इस विषयमें उप-निषद्का यह प्रमाण है—

अन्तरेण तालुके। य एष स्तन इव अवलंबते। सा इन्द्र योनिः। तै. उ. ११६१२ 'तालुपर जो स्तन जैसा लटकता है, यह इन्द्र शक्ति उत्पन्न करनेका स्थान है। '

शरीरमें इन्द्र शक्ति तालूके जपर रही इन्द्र श्रंथीसे उरपन्न होती है। इसी तरह शरीरमें ३३ देवताओं के स्थान हैं वहांसे ३३ शक्तियां मनुष्यको प्राप्त होती हैं जौर उनसे यह शरीर कार्यक्षम रहता है। इन केन्द्रोंपर मनका संयम करनेसे वे शक्तियां प्राप्त होती हैं। शरीरमें जो प्रकृति हैं उसमें ये शक्तियां हैं। इनसे शरीर ज्यापार ठीक चळता है।

राष्ट्रमें जो प्रजारूप प्रकृति है उसमें से इसी तरह शासक वर्ग उत्पन्न होता है। ये शाकिकेन्द्र प्रजाकी शक्ति लेकर जपर आते हैं और राष्ट्रका शासन करते हैं।

इस तरह विश्वमें, राष्ट्रमें और व्यक्तिमें समान रूपमें कार्य हो रहा है। प्रायः वेदमंत्रोंमें विश्वशक्तियोंका वर्णन है, इसको देखकर न्यक्तिके घरीरके नियम तथा राष्ट्रसंचालनके बोध प्राप्त करने चाहिये। वैदिक ऋषि इस दृष्टिसे विश्वकी भोर, राष्ट्रकी भोर भौर न्यक्तिकी भोर देखते थे। उसी दृष्टीसे हमने वेदमंत्रोंको देखना चाहिये।

#### अश्विनौ देवताका विचार

इन्द्र मरुत् सूर्यं वायु चन्द्र अग्नि आदि ३३ मुख्य देव हैं । उनमें 'अश्विनौ ' भी एक देवता है। यह दो हैं और दोनों मिलकर साथ-साथ रहते हैं और दोनों मिलकर कार्य करते हैं। रोग दूर करना, आरोग्य बढाना, दीर्घायु देना आदि कार्यं इनके हैं।

- (१) देवानां भिषजौ (वा. य. २१।५३)
- (२) दैव्यी भिषजी, ( ऋ. ८।१८।८)
- (३) भिषजौ (ऋ. १।११६।१६)

ये इनके नाम हैं, ये नाम इनके वैद्य होनेकी सूचना देते हैं। यदि ये वैद्य हैं तो इनको विश्वराज्यमें वैद्यकीय कार्य मिलना चाहिये। इसीलिये हमने इनको 'आरोग्यमंत्री' कहा है। इनका मंत्रीमंडल इस प्रकार है—

राष्ट्रपति परब्रह्म प्रकृति प्रजासमिति, राष्ट्संसद युद्ध मंत्री और उनके सैनिक इन्द्र, मरुत् ब्रह्मणस्पति शिक्षा मंत्री बृहस्पति ,, ,, (सहायक) ष्मिनौ आरोग्यमंत्री ( शस्त्रकर्म और चिकित्सा करनेवाके ) माग्र प्रचार मंत्री वाहन मंत्री. वाय धर्म मंत्री यस पोषण मंत्री, अन मंत्री पुषा **अर्थमा** न्याय मंत्री

इस तरह यह मंत्री मंडल ३३ देवोंका है। इनमें ३ मुख्य हैं और ३० गाँग हैं। इनमें भी १०११० के तीन गण हैं। आज हमें केवल अधिनौका थोडासा विचार करना है। इसका शीर्षक ' वैदिक समयके आरोग्य मंत्रीका कार्य और टयवहार 'है। इसीका विचार आज करेंगे।

#### अश्विनौकी विद्वत्ताका विचार

' विद्वांसौ ( ऋ. १।११६।११), विप्रौ ' (ऋ. ८।२६।९),

ये पद इनकी विद्वत्ता दर्शाते हैं। 'वि-चेतसी (ऋ. ५१७४।९)' यह विशेषण इनका चित्त विशेष प्रौढ है वह भाव बताता है। 'कवी (ऋ. ११११७।२३)' यह इनका नाम ये 'क्रान्तदर्शी' हैं यह भाव बता रहा है। क्रान्तदर्शीका भाव दूरका देखनेवाला। वैद्यके-लिये इस गुणकी क्षावश्यकता है। रोगी क्षाया तो उस रोगका भविष्यमें कैं। तसा दुप्परिणाम कैसा होगा, उसका निवारण किस उपचार द्वारा करना चाहिये, यह सब उसको मालूम होना चाहिये। क्षित्रनी ऐसे थे।

'धिष्णयों ( ऋ. ११३१२), धियं जिन्नों (ऋ. ११९८२११) प्रियमेधों ( ऋ. ८।८।१८), 'ये उनके नाम इनकी बुद्धि-मत्ता दर्शा रहे हैं। ये बुद्धिमान् थे, बुद्धि इनको प्रिय थी, ये बुद्धिसे सब कार्य करते थे। यह भाव इनमें हैं।

'गंभीर-चेतसों '( ऋ. ८।८।२ ) इनका चित्त बढा गंभीर रहता था। रोगीकी अवस्था जानकर गंभीरतासे ये कार्य करते थे। रोगीके मनको सुदृढ रखना इस गंभी-रताका प्रयोजन था। 'न-चेदसों ' ( ऋ. १।३४।९ ) जिनसे किसी दूसरेको आधिक ज्ञान नहीं, अर्थात् येही अधिक ज्ञानसे युक्त हैं। रोगचिकित्सा संबंधी सबसे अधिक ज्ञान अपने पास रखनेवाले ये उत्तम ज्ञानी वैद्य तथा शस्त्रकर्मकर्ता थे।

'प्रचेतसौं'( ऋ. ८।१०।४) विशेष बुद्धिमत्ताका कार्य करनेवाले 'प्रथमों' ( ऋ. २।३९।३) चिकित्सा तथा शस्त्रकर्ममें जो प्रथम श्रेणीमें रहते हैं, 'मायाविनों' ( ऋ. १०।२४।४) कुशलतासे अपना कार्य करनेवाले, मायाका अर्थ कोशल्य है।

'वाजयन्तौ '( ऋ. ८।३५।१५) बलवान्, अञ्चवान् 'वाजसातमौ '( ऋ. ८।५।५) अञ्च योग्य शीतिसे रोगीको देनेवाले, जिससे रोगी नीरोगी बने और बलवान् भी बने । औषध प्रयोग करनेकी अपेक्षा अञ्च प्रयोगसे दी रोगद्र करनेवाले ये थे।

'विपन्यू' ( ऋ. ८।८।१९ ) उक्त कारणसे चारों कोर प्रशंसा जिनकी दोती थी । 'वस्यू' (ऋ. १।१५८।१) 'वसुविद्यें ' (ऋ. १।४६।३ ) जिससे मानवोंका निवास उत्तम शीतिसे दोता है उस वसुविद्यामें जो प्रवीण हैं । वैद्योंको यह ज्ञान चाहिये । निवास उत्तम शीतिसे हो ऐसे साधन तथा ज्ञान जिनके पास हैं । 'रिशादसों '( ऋ. ८।८।१७) रिश नाम रोग दोष आदिका है इसको खानेवाले अर्थात् नष्ट करनेवाले वैद्य होते हैं। 'रक्षो-हणों '( ऋ. ७।७३।४) राक्षसोंका नाश करनेवाले, रोगोत्पादक क्रमियोंको 'रक्षः' कहते हैं। उनका नाश ये करते हैं और रोगियोंको राक्षसोंके बाक्रमणसे बचा-कर नीरोग खख्य तथा आरोग्यपूर्ण बनाते हैं।

'प्रत्नों ' ( ऋ. ६।६२।५ ) पुरातन कालसे प्रसिद्ध, 'निचेतारों ' ( ऋ. १।१८४।२ ) औपधोंका संप्रद्व करने-वाले, चिकित्साके उपाय सदा अपने पास रखनेवाले, भरपूर कौपधोंका संप्रद्व अपने पास रखनेवाले ।

'विश्व-वेद्सी' (ऋ. १।४०।४) सब ज्ञान अपने पास रखनेवाले, सब उपाय तथा साधन अपने पास रखनेवाले, चिकित्साके सब साधन अपने पास तैयार रखनेवाले। 'वर्धनी' (ऋ. ८।८।५) बढानेवाले, चिकित्सा कर्मकी कुशलता बढानेवाले 'रुद्री (रुद्-द्री ऋ. १।१५८।१) रोदनको दूर करनेवाले, रोगी तथा उसके संबंधी रोते हैं, पर रोगी इनके पास गया तो रोगमुक होता है, इसलिये रोनेका कोई कारण शेष नहीं रहता, 'रुद्री' का अर्थ 'भयानक' ऐसा भी है। शस्त्र किया करनेमें ये भयानक होते हैं, शरीरको काट-कृटकर रथके दुरुल करनेके समान ये ठीक करते हैं उस समय इनकी भयानकता प्रकट होती है।

' चल्गू ' ( ऋ. ६।६२।५ ) ये सुन्दर सुकुमार हैं । वैद्य दीखनेमें सुन्दर होने चाहिये । इनकी सुन्दरता देखकर रोगी थानंदित हो जांय । यह रोगीका रोग दूर करनेमें सहायक होनेवाळा गुण है । वैद्य कुळ्प होनेसे सुन्दर रहा तो चिकिस्सा करनेमें वह सुन्दरता सहायक होती है ।

'पुरु-सन्द्रों' ( ऋ. ८।५।४) बहुतोंको हिलेत करनेवाले, रोग दूर करनेके कारण जो नीरोग होते हैं वे इनसे आनं-दित होते हैं। इस कारण 'पुरु-प्रियों ' ( ऋ. ८।५।४ ) अनेकोंको ये प्रिय होते हैं। ऐसे वैद्य प्रिय होना स्वामा-विक ही है। ' प्रेष्ठों ' ( ऋ. १।१८१।१ ) ये प्रिय रहते हैं।

'पुरु-शाक-तमो '( ऋ. ६।६२।५) अनेक कार्य करनेकी शाकि रखनेवाले ये हैं। चिकिरसाके अनेक कार्य ये उत्तम रीतिसे कर सकते हैं। 'पुरू-वस्तू' ( ऋ. १।४७।१०) अनेक निवासक शकियां इनके पास रहती हैं। वसुका अर्थ धन, तथा निवास करानेकी शाकि, जो इनके पास विशेष है।

'प्रातयीवाणों ' ( ऋ. २।३९।२ ) 'प्रातर्युजों ' ( ऋ. १।२२।१ ) प्रातःकाल रोगीके पास जानेवाले, सबेरे ही रोगीकी परीक्षा करनेके लिये जुटनेवाले, प्रातःकालसे अपना कार्य करनेवाले।

'रत्नानि विश्वती ' (ऋ. ५१७५।३) रत्नोंका धारण करनेवाले । रत्नोंके सस्मोंसे तथा रत्नोंके रंगोंसे चिकित्सा करनेवाले, अपनेपास रत्नोंको रखनेवाले ।

'विद्युतं तृषाणों ' ( ऋ. ७।६९।६ ) विजलीकी जिनको तृषा है, प्यास है। चिकित्सा करनेके लिये जो विद्युतका बर्ताव करते हैं, ऐसे ये अधिनों वैद्य हैं। अपने अधिनों देवोंकी विद्या किस तरहकी थी, उनकी अपने व्यवसायमें कितनी पूर्णता थी यह इन गुणोंके मननसे ज्ञात हो सकता है। हमारे वैदिक समयके आरोग्य मंत्रीके ये गुण हैं। आज भी इन गुणोंसे युक्त पुरुष आरोग्य मंत्रीके स्थानपर आरूढ हो सकते हैं। वैदिक समयकी आरोग्य मंत्रीकी योग्यता इससे विदित हो सकती है।

#### आरोग्यमंत्रीका संरक्षण सामर्थ्य

वैदिक समयके आरोग्य मंत्री अपनी सेना रखते थे भौर शत्रुके भाकमणको रोक सकते थे। प्रत्येक मंत्री इस तरह सेनासे सुसज्य रहता था। इस विषयमें देखिये—

'वाजिनीवन्तौ 'क. (१।१२०।१०) ' वाजिनी-वसू ' (क. २।३७।५) वलवर्धक अन्न जिनके पास है, बलवर्धक अन्न अपने पास रखनेवाले। इस अन्नसे इनके अनुयायी वलवान् वनते हैं, और इनके कारण इनकी संर-क्षण शक्ति बढती है।

'गो-पो' (ऋ. १०।४०।१२) गायोंका रक्षण करने-वाले, (गोपो) रक्षण करनेवाले ये अधिनों हैं। 'जगत्-पो (ऋ. ८।९।११) जगत्का रक्षण करनेवाले, 'नु-पती' (ऋ. ७।६७।१) मानवोंके रक्षक, 'मर्त्य-त्रों' (ऋ. ६। ६२।८) मर्त्योंका, मनुष्योंका रक्षण करनेवाले, 'जनानां अवितारों' (ऋ. १।१८१।१) जनताका संरक्षण करनेवाले। ये वैद्य होनेसे सबका रोगोंसे संरक्षण करते हैं, उसी तरह अन्य प्रकारसे रक्षण भी करते हैं। 'छिदिंः पो' (ऋ.८।९। ११) घरका रक्षण करनेवाले, 'परस्पों' (परः पों) (ऋ. ८।९।११) शत्रुसे रक्षण करनेवाले, रोगरूपी शत्रुसे संरक्षण करनेवाले, 'वीरों '( ऋ. २।३९।२ ) ये वीर हैं, शत्रुसे बचाते हैं, 'विद्धि-पाणी '( ऋ. ७।७३।४ ) बल-वान् भुजाओं से युक्त, 'वृत्रहन्-तमों '(ऋ. ८।८।९) रोगक्रमियोंका नाश करनेवाले। ये शब्द इनका रक्षण सामध्ये बता रहे हैं। इनमें कई पद रोग दूर करनेके सामध्ये परक हैं, पर कई शत्रुको दूर करनेके अर्थमें भी हैं।

'मयो भुवा ' ( ऋ. १।९२।१८ ) मुख देनेवाले नीरी-गिताका मुख इनसे प्राप्त होता है । 'भुरण्यू ' ( ऋ. ६।६२।७ ) 'भुरणाँ ' ( ऋ. ७।६७।८ ) भरणपोषण करनेवाले, कृषको योग्य मज देकर हष्टपुष्ट करनेवाले 'धर्ताराँ ' (ऋ. ७।७३।४ ) जीवनका धारण करनेवाले, 'गोमघाँ ' ( ऋ. ७।७१।१ ) गौरूपी धन अपने पास रखनेवाले, पंचगन्यसे लोगोंके रोग दूर करनेवाले, गौसे उत्पन्न होनेवाले पदार्थोंसे भरण पोषण करवाले । '

'मधुपौ ( ऋ. ११९८०१२) 'मधुपातमौ ' ( ऋ. ८। २२१९७) 'मधुयुवौ ' ( ऋ. ५१७३१८) 'मधुवणौ ' ( ऋ. ८१२६१६) ये पद श्रक्षिनौ मधुपीनेवाले, मधका उपयोग करनेवाले, मधके वर्णवाले थे ऐसा बताते हैं। वैद्य लोग अपनी जौषधि मधके साथ देते हैं, मध स्वयं-गुणकारी है और सौषधका गुण पूर्ण रूपसे रोगीको देने-वाला है। यह बात प्रसिद्ध है। अधिनौ ये वैद्य मधका विशेष उपयोग करते थे, यह इन पदोंसे सिद्ध होता है। रोगोंसे संरक्षण वे मधके प्रयोगसे करते हैं।

'वावृधानों '( ऋ. ८।५।१२ ) बढनेवाले, उत्तम वैद्य होनेके करण इनका यश बढता है, 'धर्मवन्तों '( ऋ. ८। ३५।१३ ) चिकित्साका धर्म जिनमें उत्तम शीतिसे विद्य-मान रहता है, 'माहिष्ठों '( ऋ. ८।५।६ ) जो महान् हैं, श्रेष्ठ हैं, उत्तम वैद्य होनेके कारण यह श्रेष्ठता है, ' मघ-वानों '( ऋ. १।१८४।५ ) भौषधिरूपी धन जिनके पास विद्युल है, 'मदन्तों '( ऋ. १।१८४।२ ) भानंदित रहने-वाले, सदा प्रसन्नचित्त जो होते हैं ।

हनका रहना सहना, हनका संरक्षण कार्य, रोगादिसे बचाव करनेका इनका सामर्थ्य विशेष रहता है। युद्धोंमें जो जख्मी होते हैं, अन्य रीतिसे जो अपंग बनते हैं ' उन सबका रक्षण करते हैं। समय पड़ा तो ये अपनी सेनासे भी अपना तथा अपने पास रहनेवाकोंका रक्षण करते हैं।

#### आरोग्य मंत्रीका उत्साह

आरोग्य मंत्रीका तथा उनके साथ जो कार्यकर्ता होते हैं उनका उत्साद अपूर्व होना चाहिये। इस विषयमें देखिये-

'तनपौ ' ( ऋ. ८।९।११) शरीरका पाछन करनेमें ये समर्थ हैं। अपने शरीर ये जैसे उत्तम रखते थे, उसी तरह रोगियोंके शरीर भी उत्तम अवस्थामें रखते थे, अर्थात् शरीरके पाळन करनेकी विद्या वे अच्छी तरह जानते थे। 'अजरों '(ऋ. १।११२।२) ये जरा रहित रहते हैं, रे॥गियोंको भी जरा रहित करते हैं। 'अश्रान्तो ' ( ऋ. ८।५।३१ ) ये कभी थकते नहीं, सदा उत्साहसे अपना कार्य करते हैं। ' युवानों ' ( ऋ. १।११७।१४) ये सदा तरुण रहते हैं, बृद्धोंका भी तरुण बनाते हैं। 'रराणीं ' ( ऋ. १।११७।२४ ) सुशोभित दीखते हैं, शोभासे सदा संयुक्त रहते हैं। 'तन्वा शुंभमानी' ( ऋ. १।३९१२ ) शरीरसे शोमनेवाले, शरीरसे शोभा युक्त दीखनेवाके। ' अमत्यी ' ( ऋ. ८।२६।१७ ) अमर जैसे दीखते हैं। ' अर्वाचीनो ' (ऋ. पाण्यार) प्राचीन होनेपर भी इनके शरीरपर प्राचीनता दीखती नहीं, परंतु ये अवीचीन हैं ऐसा ही दीखता है, वृद्ध होनेपर भी तरुण दीखनेवाळे, ' आस्त्रिधौ ' ( ऋ. ३।५८।७ ) जिनमें कोई क्षति नहीं है, जिनका शरीर निर्दोष है। ' अहर्विदी' ( ऋ. ८।५।९ ) दिनका महत्त्व जाननेवाले, दिनका समय कैसा है, ऋतु कैसी है, काल कैसा है यह जानकर उपचार करनेवाले । यह गुण वैद्योंमें अवस्य रहना चाहिये । वर्षका ऋत. उच्च शीतकाळ आदि ठीक तरह जानकर उपचार करनेवाले ये अश्विनौ थे।

ये स्वयं उत्साहित रहते थे भौर दूसरोंको उत्साहयुक्त करनेमें समर्थ थे। ऐसे ही भारोग्य मंत्री रहने चाहिये।

#### आरोग्यमंत्रीकी दक्षता

आरोग्य मंत्री स्वयं दक्ष रहकर सब कार्य करे। 'अध-प्रियों ' ( ऋ. ८।८।४ ) अपने नीचे रहनेवाले लोगोंपर प्रेम करनेवाले ये थे। आधिकारीमें यह गुण अवस्य चाहिये। अधिकारी अपने कार्यालयके लोगोंपर प्रेम करे, उनके दितका विचार करे। 'अनिंद्यों ' (ऋ. १।१८०।७ ) निंदनीय व्यवहार करनेवाले न हों, सदा उत्तम ही प्रशंस-नीय आचरण करें। 'अनपच्युता ' ( ऋ. ८।१६।७ ) अपने ग्रुद्ध मार्गसे अष्ट न होनेवाले, अपने ग्रुद्ध मार्गपर रहनेवाले, 'अ-तूर्त-दक्षा ' ( ऋ. ८।२६।२ ) जिनकी दक्षताका बळ कभी कम नहीं होता, कोई इनके बळमें क्षति उत्पन्न नहीं कर सकता, 'अ-दाञ्यो ' ( ऋ. ५।७५।७ ) जिनको कोई दबा नहीं सकता, दबाकर इनसे अयोग्य कार्य कोई करा नहीं सकता।

' अनुशासितारों ' ( ऋ. १।१३९।४ ) अनुशासनके अनुसार कार्य करनेवाले, अनुशासनका त्याग कभी न करनेवाले, सदा अनुशासनमें रहनेवाले, 'ऋतावृध्यों ' ( ऋ. १। ४७।३ ) सरकताके साथ बढनेवाले, सस्य मार्गपर रहनेवाले 'दक्ष-पितरों ' ( वा. य. १४।३ ) दक्षतासे जो कार्य करते हैं उनका संरक्षण करनेवाले ।

'अ-वद्य-गोहनों '(क्र. १।३४।३) किसीकी कुछ
गुत्त बात हो तो उसको गुत्त रखनेवाले, विशेषकर रोगीकी
गुत्त बातोंका गोपन करनेवाले, किसीकी गुद्ध बातको प्रकट
न करनेवाले, 'अ-रेपसों ' (क्र. १।१८१।४) दोष
रहित, शरीर मन तथा आचरणसे निदोंष रहनेवाले, 'ऋत-प्सू'(क्र. १।१८०।३) सत्य स्वरूप, सत्यका
पालन करनेवाले, 'पुरु-त्रों (क्र. २।३९।१) रिक्षतारों '(क्र. २।३९।६) अनेक प्रकारसे रक्षण करनेवाले,
रोगादिकोंसे बचाव करनेवाले।

'ऋभुमन्ता ' (ऋ. ८।३५।१५) कारीगरों के साथ रहनेवाले, अपने साथ कुशक पुरुषोंको रखनेवाले, 'उस्ता ' (ऋ. २।३९।३) रोगादि शत्रुओंका नाश करनेवाले, 'उस्ता ' (ऋ. १।१५७।६) उम्र सूरवीर, 'नरा ' (ऋ. १।३१८) नेता, नेतृत्व करनेवाले। 'वृषणों (ऋ. १।११२।८) बळवान, बळ बढानेवाले, 'इषयन्ता ' (ऋ-८।५।५) उत्तम अल अपने पास रखनेवाले, 'जेन्या-चसू ' (ऋ-७। ७४।३) मानवोंका निवास जिससे होता है; उस वसुको जीवनेवाले, मानवोंके निवास साधनको पास रखनेवाले।

'शंभुवौ ( ऋ. ८।८।१९ ) कल्याण करनेवाले, 'शंभ-विष्ठौ ' ( ऋ. २।३९।५ ) 'शंभू ' ( ऋ. १।४६।१३ ) 'शुभस्पती ' ( ऋ. १।३।१ ) जनताका कल्याण, हित करनेवाले, जो कभी किसीका षाहित नहीं करते, 'शुचि-वतौ ' ( ऋ. १।१५।११ ) जिनका वत पवित्र कार्य करना ही है, जो कभी अपवित्र कार्य नहीं करते, ' शुभस्पती ' (ऋ. १।३४।६) शुभकार्य करनेवाले।

'शकों (क. २१३९१३) सामध्यवान, 'शचि-छों' (क. ४१४३१३) अपनी शक्तिमें कार्य करनेवाले, 'शची-पती' (क. ७१६७१३) शक्तिके स्वामी, जिनके अधीन दूसरोंका दित करनेकी शक्ति है, 'शत-कत् ' (क. ११ ११२१२३) सेंकडों प्रकारके शुभकर्म करनेवाले, 'सचा-भुवों' (क. ११३४१११) साथ साथ रहनेवाले, 'शुभ्रों' (क. ७१६८११) निर्होण, निष्कलंक ।

'सत्यों '( ऋ. १।१८०।७ ) अपने कर्ममें सत्य रीतिसे विजयी होनेवाले, 'सन्ता '( ऋ. १।१८४।१) सबे कार्यंको करनेवाले, 'सुगोपों '( ऋ. १।१२०।७ ) उत्तम रक्षण करनेवाले, 'सुद्क्षों '( ऋ. १।५२०।७ ) उत्तम रक्षण करनेवाले, 'सुद्क्षों '( ऋ. १।५८।७ ) उत्तम रक्षतासे कार्यं करनेवाले, 'समनसों '( ऋ. १।९२।१६ ) एक मनसे कार्यं करनेवाले, 'समनसों '( ऋ. १०।११।१) साथ-साथ रहकर कार्यं करनेवाले, 'स-जोषसों '( ऋ. ३।५८।७ ) प्रीतिपूर्वंक उत्साहसे कार्यं करनेवाले ।

'परिज्ञानों' ( ऋ. १।४६।१४ ) चारों कोर रोगि। योंके रोग दूर करनेके हेतुसे अमण करनेवाले, 'चरन्तों कामप्रेण मनसा' ( ऋ. १।१५८।२ ) रोगनिवारणके हेतुसे अमण करनेवाले, 'आग्रु-हेपसों' (ऋ. ८।१०।२) सखर जानेवाले, शीव्रगतिसे जानेवाले, 'आग्रि-गू' ( ऋ. ५।७३।२ ) विना रोक कागे वढनेवाले, अर्थात् रोगि-योंकी चिकित्सा करनेके लिये शीव्रतासे जानेवाले।

'सुरथों '( ऋ. ११२२१२ ) उत्तम रथ जिनका है, 'स्वश्वों '( ऋ. ७१६८१३ ) उत्तम घोडे जिनके पास होते हैं 'वातरंहों ' ( ऋ. ११११८११ ) वायु वेगसे जाने-वाळे, ' इयेनपत्वों ' ( ऋ. ११११८११ ) ' इयेनस्य जवसीं ' ( ऋ. ५१७८१४ ) इयेन पक्षीके वेगसे जानेवाळे ये पद अश्विनोका वेग बताते हैं। यह वेग इसळिये हैं कि रोगीके पास बीव्रातिक्षीव्र पहुंचकर उनके रोग बीव्र दूर किये जांय।

#### दानका स्वभाव

क्षारोग्य मंत्री उदार अथवा दानशील होने चाहिये। गरीबोंको भी इनकी उदारताका लाभ मिलना चाहिये। 'द्शस्यन्तौं' (ऋ. ६।६२।७) 'सुदानूं' (ऋ. १।११२।११) 'दानूनस्पती ' (ऋ. ८।८।१६) दान देनेवाले, रोगीकी ग्रुश्रृषा धनके लोभसे न करनेवाले।

'द्रवत्पाणीं (ऋ. ११३११) अपने हाथसे शीध-कार्यं करनेवाले, 'पुरु-दंसस्तों '(ऋ. ११३१२) बहुत कार्यं करनेवाले, कितना भी कार्यं आपडा तो भी न थक-नेवाले, 'सुयुजों '(ऋ. ७१७०१२) दोनों मिलकर एक मतसे कार्य करनेवाले।

'सुश्रुता '( ऋ. २।३९।६ ) उत्तम अध्ययन जिन्होंने किया है, 'स्थाविरा '( ऋ. १।१८१।७ ) अपनी विद्यामें उत्तम बुद्ध, उत्तम कुश्रठ, 'सुवीरा '( ऋ. ८।२६।७ ) रोग दूर करनेमें श्रेष्ठ वीर 'हिरण्यपेशसा '( ऋ. ८।८।२) 'हिरण्यवर्तनी ' (ऋ. १।९२।१८) सोनेके रंगसे शोभनेवाळे।

#### आरोग्य मंत्रियोंका आकाशगमन

ये आरोग्यमंत्री विमानमें बैठकर आकाशमें संचार करते ये। 'दिविस्पृशी '(ऋ. १।२२।२) युळोकको स्पर्श करनेवाळे येथे। विमानमें बैठनेके विना आकाशमें संचार नहीं हो सकता।

'दिव आजातौं' (ऋ. ४।४३।३) द्युलोकसे ये आये हैं। 'दिवोनरों' (ऋ. १०।१४३।३) द्युलोकके ये नेता हैं। 'दिव्यों '(ऋ. ४।४३।३) ये दिव्य अर्थात् द्युलोकमें हुए हैं। द्युलोकके ये 'देवों ' (ऋ. १।२२।२) देव हैं।

ऐसा वर्णन करनेवाले इन अधिनौके वाचक ये पद ये आकाश यानसे जाते हैं यह सिद्ध करते हैं।

#### अनश्व रथ

बोडेके विना चलनेवाला रथ अधिनौका था, इस विष-यमें नीचे छिखा मंत्र देखिये—

> अश्विनोः असनं रथं अनश्वं वाजिनीवतोः । तेनाऽहं भूरि चाक्तन ॥ ऋ १।१२०।१०

'(वाजिनीवतोः स्रक्षिनोः) 'स्नन्नवाले स्रक्षिनौका (अनर्षः रथं) घोडेरिहत रथको (स्रसनं) में प्राप्त करता हूं। (स्रद्धं तेन सूरि चाकन) में उससे बहुत लाम प्राप्त करूंगा।

इससे सिद्ध दोता है कि अधिनौका रथ घोडोंके बिना भी जाता था, आकाशगामी विमान थे, घोडोंके बिना चलनेवाला रथ था भौर घोडोंसे चलनेवाला रथ भी था। अनश्व रथका वर्णन भौर देखिये—

> अनेनो वो महतो यामो अस्तु अनश्वश्चिद् यमजत्यरथीः। अनवसो अनाभेशू रजस्तुः विरोदसी पथ्या याति साधन् ॥ऋ. ६।६६।७

'हे महतो! (वः यामः) आपका वाहन (अनेनः) निर्दोष है, अनश्वः ) उसको घोड नहीं जोतते, (अरथीः यं अजित ) जिसको सारथी भी चलानेके लिये नहीं होता, (अनवसः) जिसको संरक्षण साधन नहीं है, (अनिभग्नः) जिसको लगाम नहीं है, परंतु जो [रजस्तः] धूली उडाता हुआ चलता है ऐसा तुम्हारा रथ द्यावाप्रथिवीके अन्दरके मार्गसे सब प्रकारकी साधना करता हुआ जाता है। 'यह महतोंका अश्वरहित परंतु धूली उडाता हुआ चलनेवाला रथ है। जपर जिसका वर्णन है वह अश्वनौका रथ अहव-रहित है।

बोडा नहीं, लगाम नहीं, पृथक् सारथी नहीं पर धूली उदाता हुआ चलता है यह रथ कोई ऐसा रथ है कि जो घोडेके बिना वेगसे चलता है।

'वातरंहा' (ऋ. १।११८।१) वायुके वेगसे चलने-वाला अधिनौका रथ है, 'इयेन पत्वा' (ऋ. १।९१८।१) इयेनपश्लीके समान आकाशमें जाता है, 'इयेनस्य जवसा' (ऋ. ५।७८।४) इयेनपश्लीके वेगसे चलता है, यह विमान ही होगा, क्योंकि इयेन पश्ली कभी मूमिपरसे वेगसे जाता ही नहीं, इसका वेग आकाशमें ही रहता है। इस-क्रिये इयेनके समान जानेका अर्थ आकाशमेंसे ही जाना है।

यहां आकाशयान, घोडेके यान, तथा घोडेके बिना चलनेवाले यान हमारे देखनेमें आये। आकाशमें चलनेवाले यान तथा घोडेके बिना धूली उडाते हुए चलनेवाले यान किस साधनसे चलते थे इसका पता नहीं चलता, पर आकाशयान तीन अहोरात्र चलते रहे ऐसा वर्णन मंत्रमें हैं—

तिस्यः श्लपः तिरहाति त्रजङ्गिः अन्तरिश्चपुद्भिः। ऋ. १।११६।४

तीन रात्री और तीन दिन अति वेगसे अन्तरिक्षमेंसे जाने-वाले हवाई यान ये। किसी यंत्रसाधनसे जाते होंगे, पर ऐसे जाते थे इसमें संदेह नहीं है।

#### रथ कैसे थे १

इस अधिनौका रथ ' अत्य ' ( ऋ. १।१८०।२ ) वेगसे जानेवाला था, ' आशुः ' ( ऋ. ४।४३।२ ) शीव गतिसे रथ जाता था. ' जवीयान ' ( ऋ. ११११७१२ ) वेगके साथ जानेवाला रथ, 'मनसः जवीयान्, ( ऋ. १०। ३९।१२ ) मनसे भी वेगवान, 'रघुवर्मनिः' (ऋ. ८। ९।८) शीवगतिसे जानेवाला 'स्ववान् '(ऋ. १।११८।१) अपनी शक्तिसे रहनेवाला, अपनी शक्तिसे चलनेवाला । ये रथके वर्णन करनेवाले पद बता रहे हैं कि रथ अधिनीके कैसे जीवगामी रथ थे।

' दिविस्पृक् ' ( ऋ. टापाइप ) यह रथका नाम बता रहा है कि अधिनोंके कई रथ आकाशको स्पर्श करने वाळे थे अर्थात् वे अन्तरिक्षसे जाते थे।

' हिरण्ययः ' ( ऋ. १।१३९।३ ) ये रथ सुवर्णके नक-शीके कामसे सुभूषित थे। 'हिरण्याभिशः' ( ऋ. ८।५। २८ ) सुवर्ण जैसे चमकनेवाके जिनके लगाम या चावूक थे। ' सुपेशाः ' ( ऋ. १।४७।२ ) सुन्दर रंगरूप रोगन लादि जिनपर कगा हुआ है। ' सुखः ' ( ऋ' १।१२०।११ ) रथ बैठनेवाकोंको सुख देनेवाला सुख देनेवाला था। ' शंतमः ' ( ऋ. ५।७८।४ ) अत्यंत आनंद देनेवाला रथ था। 'वसुमान्' (ऋ. १११८।१०) 'वस्यः' ( ऋ. ४।४४।११ ) ' वसवाहनः ' ( ऋ. ५।७५।१ ) धनवान्, देखनेसे धनसे युक्त था। 'नर्यः '(ऋ, १।१८०।२) मानवका हित करनेवाला, मनुष्योंका सद्दायक, अश्विनौके रथमें औषधादि साधन दोनेसे उनका रथ छोगोंका दित करनेवाळा कहा जाता था, ' इपां बोळ्हा '( ऋ. ७।६९।१ अनेक प्रकारके पौष्टिक अलोंका वहन करनेवाला, रोगियोंको देनेके लिये अनेक प्रकारके पौष्टिक अब इस स्थमें रहते थे, ' अनेहा' ( ऋ. ८।२२।२ ) दोवरिहत रथ अधिनौकाथा।

' अश्वः ' ( ऋ, ७।७०।१ ) अश्वावान् ' (७।७२।२) बोडे जिसको जोते हैं, ' बाजी '( ७।७०।१ ) बोडेसे युक्त ' वृषभिः अथ्वैः युक्तः ' बलवान् घोडे जिसको जोने हैं, ऐसा वर्णन घोडोंके रथका है।

' त्रिचकः ' ( ऋ. १।११८।२ ) तीन चक्रींवाळा, ' त्रिघातः ' ( ऋ. १।१८३।१ ) तीन दण्डे जिसमें लगे है, 'त्रिवंधुरः ' (ऋ. १।४७:२) तीन बैठकें जिसमें

बैठनेके किये हैं, ' पचयः त्रयः '( १।३४।२) तीन पहिये जिसको लगे हैं, ' त्रयः स्कंभासः' (ऋ. १।३४।२) तीन स्तंम जिसमें छगाये होते हैं, 'वीड्वंगः' ( ऋ. ८१८५१७) मजबूत अंगोंसे युक्त इनका रथ था। 'विश्वसौभगः' (क. १११५७१३) सब प्रकारकी सुंद्रता इसमें है। ' द्वातोतिः ' ( ऋ. ६।६३।५) सैकडों प्रकारके संरक्षण साधन जिस रथमें रहते हैं।

' पुक्षः वहन् ' ( ऋ. पाण्णाः ) अन्नको लेजानेवाला, रोगियोंको देनेके लिये उत्तम अस तथा औषधादि जिसमें रहते हैं। ' जृतस्तुः ' ( पाण्णाइ ) ' जृतवर्तनिः ' (७|६९।१) घीको रखनेवाला, शहद रखनेवाला यह वर्णन पीछे भाया दी है। 'गोमान् ' ( ऋ. ७।७२।१ ) गौओंको पास रखनेवाका, अर्थात गोरस अपने पास रखने-वाला अश्विदेवोंका स्थ था।

' उग्रः ' ( ऋ. ५।७३।७ ) यह वीरतासे युक्त था, 'सेनाजः '(ऋ. १।११६।१) सेनाके साथ रहनेवाळा इनका रथ था। इतनी तैयारीके साथ अश्वनौका रथ

'विद्ध्यः' (ऋ. १०।४१।१) युद्धमें नाने योग्य इनका रथ था। इस प्रकार इनके रथका वर्णन है।

अव ' अश्विनौ ' देवताके नामों और विशेषणींका थोडासा विचार किया, अब इनके विषयमें बाह्मण और निरुक्तमें क्या विचार किया गया है वह देखेंगे-

#### अश्विनौ देवताके विषयमें बाह्मणवचन

' अधिनौ ' देवताके विषयमें ब्राह्मण ग्रंथोंमें नीचे लिखे वचन मिलते हैं, जो इस देवताके खरूपको बताते हैं-

१ इमे हु वै यावापृथिवी प्रत्यक्षं अश्विनौ, इमे हीदं सर्वं आश्रुवतां, पुष्करस्रजाविति अग्निरेवास्यै ( पृथिव्यै ) पुष्करं अदिखोऽमुष्यै (दिवे )॥ श, जा. ४।१।५।१६

२ श्रोत्रे अध्विनौ ॥ श. बा. १२।९।१।१३

३ नासिके अश्विनौ ॥ श. बा. १२।९।१।१४

४ तद्यौ ह वा इमौ प्रपाविवाक्योः पतावेवाश्विनौ।

श. बा. १२।९।१।१२

५ अश्विनावध्वर्यू ॥ ऐ. बा. १।१८; श. बा. १।१।२। १७;३।९।४।३; ते, बा. ३।२।२।१; गो. बा. उ. २।६ ६ अश्विनौ वे देवानां भिषजी। ऐ. बा. १११८; कौ. बा. १८११

७ मुख्यों वा अश्विनों (यक्षस्य) ! श. त्रा. ४। १।५।१९

८ इयेताविव हि अश्विनौ । श. त्रा. प्राप्ताका

९ सयोनी वा ऋश्विनौ । का बा. पाइ।१।८३

१० आश्विनाविव रूपेण (भूयांसं)। मं. बा. २१४।१४

११ आश्विनं द्विकपालं पुरोडाशं निर्वपति।

श. बा. पाइ।१।८

१२ अश्विनोः द्विकपालः (पुरोडाद्यः)।

तां बा. २१।१०।२३

१३ वसन्तग्रीष्मावेवाभ्यां अश्विनाऽऽभ्यां ( अव-रुन्धे )। श. बा. १२।८।२।३४

१४ अश्विभ्यां घानाः । तै. त्रा. १।५।११।३

१५ अथ यदेनं ( अग्निं ) द्वाभ्यां वाहुभ्यां द्वाभ्यां अरणीभ्यां मंथन्ति, द्वौ वा आश्विनौ, तदस्य आश्विनं रुषं ॥ ऐ, बा. ३।४

१६ गर्दभरथेनाश्विना उद्जयताम् । ऐ. बा. ४।९

१७ तद्ध्विना उद्जयतां रासभेन । की. बा. १८११

१८ इममेव लोकमाश्विनेन (अवहन्धे)।

श. बा. १२।८।२।३२

**१९ अश्विनमन्बाह तद्मुं** लोकं (दिवं) आप्नोति। की. बा. १९।२।१८।२

ये ब्राह्मण वचन अधिना देवताका स्वरूप देखनेके लिये मनन करने योग्य हैं। इनका अर्थ देखिये—

१ ये पृथिवी और युक्तोक ये प्रत्यक्ष अधिनों हैं क्योंकि ये सबका मक्षण करते हैं। ये पुष्करमाला पहनते हैं, अग्नि पृथिवीका पुष्प है और सूर्य युक्तोकका पुष्प है। २ दोनों कान अधिनों हैं। ३ दोनों नाक अधिनों हैं। ४ दोनों अध्वर्ध होते हैं वे अधिनों हैं। ५ यज्ञमें जो दो अध्वर्ध होते हैं वे अधिनों हैं। ६ अधिनों ये देवोंके वैद्य हैं। ७ यज्ञमें मुख्य अधिनों हैं। ८ अधिनों गौर वर्णके हैं। ९ एक ही स्थानसे ये अधिनों उत्पन्न हुए हैं। १० अधिनों विशेष सुंदर हैं। ११-१२ अधिनों के क्रिये दो थालियोंमें खानेको दिया जाता है। १३ वसन्त और प्रीप्म ऋतुओंका संबंध अधिनोंके साथ है। १४ अधिनोंके लिये धान्य (भून कर जो लाजाएं होती हैं वे) दी जाती हैं। १५ अधिका मन्यन दोनों

हाथोंसे करते हैं, दोनों अरिणयोंसे करते हैं, वह अश्वि-नौका रूप है। १६-१७ गधे जोडे हुए रथसे अश्विनों उपर आते हैं। १८ इस भूलोकको अश्विनोंके सामर्थ्यसे अवस्त्र करता हूं। १९ अश्विनोंके साहाय्यतासे उस स्वर्गलोकको अवस्त्र करता हूं।

ये ब्राह्मण वचन अधिनोंके स्वरूपको जाननेके लिये सहा-यक होनेवाले हैं। अतः इनका विचार अब करते हैं—

#### व्यक्तिमें अश्विनौका रूप

इन ब्राह्मण वचनोंमें अधिनोका रूप वैयक्तिक शरीरमें कहां है यह बताया है।

२-४ मानवी करीरमें नाक, कान, श्रीर शांख ये श्रश्विनी
हैं। श्रश्विनीके नामोंमें 'नासत्यों ' (नास-त्यों ) यह
एक नाम है। नासिकामें रहनेवाले यह इसका भाव है।
नासिकासे श्रास तथा उच्छ्वास चलता है वह अश्विनीका
रूप है। दायां शौर वायां शरीर भी अश्विनीका रूप है।
नाक, कान, श्रांख इनमें दायां शौर वायां ऐसे दो भाग
हैं। ये श्रश्विनी हैं।

नासिकासे प्राणका संचार होता रहता है। यही अधिनों देव शरीरमें रोग दूर करके आरोग्य स्थापनाका कार्य कर रहे हैं, दीर्घजीवन ये दे रहे हैं। अतः शरीरमें ये अधिनों हैं। दक्षिण दिशाका नासिका छिद्र शरीरमें उप्णता बढाता है और उत्तर दिशाका छिद्र शरीरमें शीतता उत्पन्न करता है। दोनों नासिका छिद्र शरीरमें शीतता उत्पन्न करता है। दोनों नासिका छिद्रोंसे सतत श्वास चळता नहीं। दो दो घण्टोंके पश्चात् श्वास बदळता रहता है। दाहिनेसे बाहिना और बाहिनेसे दाहिना हस तरह बदळता रहता है और इससे शरीरमें उप्णता और शान्तता होती रहती है और शरीर संस्थ रहता है। यदि नाकसे एक ही स्वर चळता रहेगा और दो घंटोंके पश्चात् दूसरा नहीं चळेगा, तो समझना चाहिये कि मनुष्य रोगी होगा। यह सूचना नासिकामें स्थित अधिनों देते हैं। यह स्वरशाख एक बडा शाख है और यह अधिदेवोंका कार्य है।

इसी तरह आंख और कानोंमें अधिनों कार्य करते हैं और शरीरके दाये और बाये अंगोंमें भी ये अधिदेव कार्य करते हैं और इस शरीरको स्वस्थ रखते हैं। ये देवोंके वैद्य हैं। शरीरमें ३३ देव रहते हैं। सूर्य आंखमें, वायु नासिकामें, अग्नि मुखमें, दिशाएँ कानमें, आप् (जल) शिस्नमें, मृत्यु नाभिमें, बाहु अमें इन्द्र, छातीमें मरुत इस रीतिसे ३३ देवताएं मानवी शरीरमें रहती हैं। इन देवता ओंकी शिक्त यह मनुष्य शरीर कार्यक्षम दोरदा है और सब कार्य कर रहा है। इन देवोंको स्वास्थ्यसंपन्न रखनेका कार्य नाभिकामें रहकर ये अधिदेव कर रहे हैं। इसिल्ये ये इन देवोंके वैद्य हैं।

प्राणायामसे दीर्घायु प्राप्त होती है इसका कारण यही है कि प्राणायामसे-दीर्घश्वसनसे-रक्त छुद्धि होती है, इस छुद्ध रक्तसंचारसे शरीरमें रहे ३३ देवता सबल होते हैं। और देवता 'निर्जराः' अर्थात् जरारहित हुए तो मानव दीर्घायु प्राप्त कर सकता है। शरीर स्थानीय देवताओं को निर्जर अर्थात् जरारहित रखनेका कार्य ये अश्विनौ नासि-कार्मे रहकर कर रहे हैं। इस तरह जराको दूर करना और तारुण्य तथा दीर्घायु देना यह इन अश्विनौका कार्य यहां हो रहा है।

इस रीतिसे विचार करनेपर पता छग जायगा कि शरीर मैं श्वास उच्छ्वास ये नासिकासे कार्य करनेवाले अश्विनी हैं और ये यहां देवोंके वैद्य हैं।

जो गुण व्यक्तिमें होते हैं, उन गुणोंसे युक्त पुरुष समाज, राष्ट्र या पंचजनोंमें होते ही हैं। ज्ञान शौर्य, पोषण और कमें ये मनुष्यमें मस्तक, बाहू, पेट और पांवके अन्दर रहने बाले गुण हैं। इन गुणोंसे युक्त पुरुष समाजके अवयव हैं। जैसा देखिये—

| <b>ध्यक्तिमें</b> | राष्ट्रमें             |         |
|-------------------|------------------------|---------|
| सिर—ज्ञान         | ज्ञानी पुरुष राष्ट्रके | सिर हैं |
| बाहू-शौर्य        | शूर ,, ,,              | बाहू "  |
| पेट—पोषण          | धनी ,, ,,              | षेट "   |
| पांव-गित, कर्म    | कर्मचारी ,, ,,         | पांव ,, |

इसी तरह ' वैद्य ' राष्ट्रके आरोग्यवर्षक अधिकारी हैं। अश्विनौ शरीरमें नसिका स्थानमें रहकर शरीरका आरोग्य सुरक्षित रखते हैं, और वैद्य राष्ट्रका आरोग्य रक्षणका कार्य करते हैं, इसिकये राष्ट्रमें वैद्य ही अश्विनौ है इसका सूचक बाक्षण वाक्य यह है—

अश्विनौ वै (देवानां ) भिषजी।

ऐ. जा. १११८; की. जा. १८।१ 'क्रिकिनों ये वैद्य ही हैं। ' अर्थात् राष्ट्रका आशोग्य- रक्षण करनेवाले अधिनौ वैद्य ही हैं। इसिलये हमने अधिन नौको 'आरोग्यमंत्री' कहा है। वैद्यमें चिकित्सक वैद्य और शखकर्म करनेवाले ऐसे हो होते हैं। ये दोनों आरोग्य-मंत्रीके स्थानपर रहें और राष्ट्रका आरोग्य संभालें।

यहां जगर दिये ऐतरेय बाह्मणके वाक्यमें 'देवानां भिषजों ' ऐसे पद हैं। ये देवोंके वैद्य हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि ये देवोंकी ही चिकित्सा करते हैं। चारों वेदोंमें जो अधिनौके मंत्र हैं उनमें किसी भी देवताकी चिकित्सा उन्होंने की ऐसी बात नहीं है। अधिनौके मंत्रोंमें उन्होंने मानवोंकी ही चिकित्सा करते रहते हैं। देव जरारहित, सदा तरुण तथा नीरोग रहते हैं, इसिक्ये उनको वैद्योंकी सहायताकी आवश्यकता रहती नहीं होगी।

इन्द्रको मेषके वृपण लगाये यह अपवाद है। बाकी अधिनौने किसी देवकी चिकिस्सा की ऐसा वर्णन वेदके मंत्रों में नहीं है। जो वर्णन है उससे यही सिद्ध हो रहा है कि अधिनौने मानवों की ही चिकिस्सा की थी। इसिक्षिये राज्य-शासनमें उनका स्थान 'आरोग्यमंत्री' का ही है। और आरोग्यमंत्रीके कार्य हम अधिनौके मंत्रोंसे जान सकते हैं।

#### निरुक्तका निर्वचन

अब इम निरुक्तके 'अश्विनौ' के निर्वचनका विचार

वधातो ग्रुस्थाना देवताः। तासां अश्विनौ
प्रथमागामिनौ भवतः। अश्विनौ यद् व्यश्नुवाते
सर्वं, रसेनान्यो ज्योतिपाऽन्यः। अश्वैरिश्विनावित्यौर्णवाभः तत् कावश्विनौ १ द्यावापृथिवी
इत्येके, अहोरात्रावित्येके, सूर्याचन्द्रमसावित्येके, राजानौ पुण्यकृतौ इत्यैतिहासिकाः।
तयोः काल ऊर्ध्वमर्धरात्रात् प्रकाशीभावस्थानुविष्टम्भमनु तमा भागो हि मध्यमः ज्योतिभाग आदित्यः॥ १॥ तयोरेषा भवति 'वसातिषु स्म चरथोऽसितौ ये त्वाविव ॥ '
तयोः समानकालयोः समानकर्मणोः संस्तुत-

तयाः समानकालयाः समानकमणाः सस्तुतः प्राययोः असंस्तवेन एषोऽद्धर्चौ भवति वासात्यो अन्य उच्यते, उषः पुत्रस्तवान्य इति ॥२॥ इह चेह च जातौ संस्तूयते पापेनालिप्यमान तया तन्वा नामभिश्च स्वैः। जिष्णुर्वामन्यः सुमहत्तो वलस्येरयिता मध्यमः, दिवो अन्यः सुभगः पुत्र ऊह्यत आदित्यः॥३॥ प्रातर्युजा वि बोधयाश्विनावेह गच्छताम्।

ऋ. १।२२।१

प्रातयोंगिनौ वि बोधयाश्विनाविहा गच्छताम्। निरुक्त १२११

सुण्येव जर्भरी तुर्फरीत् नैतोशेव तुर्फरी पर्फरीका। उद्न्यजेव जेमना मदेह ता मे जराय्वजरं मरायु॥ क. १०।१०६।६

सण्येवेति द्विविधा सृणिर्भवति भर्ता च हन्ता च, तथा अश्विनौ चापि भर्तारौ, जर्भरी भर्तारावित्यर्थः। तुर्फरी तू हन्तारौ। नैतोशेव तुर्फरी पर्फरीका, नितोशस्य अपत्यं नैतोशं, नैतोशेव तुर्फरी क्षिप्रहन्तारौ। उदन्यजेव जेमना मदेरू, उदन्यजेवेति उदक्जे इव रत्ने सामुद्रे चान्द्रमसे वा। जेमने जयमाने, जेमना मदेरू। ता मे जरायु अजरं मरायु, एतजारा-युजं शरीरं शरदं अजीर्णम्। निरुक्त १३।५

अब युकोककी देवताओं की व्याख्या करते हैं। इनमें अबिनो देव प्रथम आनेवाले हैं। ये सब व्यापते हें, इस-लिये इनको 'अबिनो 'कहते हैं। इन दोमेंसे एक रससे व्यापता है और इसरा प्रकाशसे व्यापता है।

(अश् व्यापना इस धातुसे अधिनो बना है, इसलिये इसका अर्थ व्यापनेवाला है।)

भौणवाभ ऋषि कहता है कि अधिनौके पास घोडे रहते हैं इसलिये इनको अधिनौ कहते हैं। ये अधिनौ कान हें ? ' युक्टोक और पृथिवी लोक ' ऐसा कहयोंका मत है, ' अहो रात्र ' ऐसा दूसरोंका मत है, ' अहो मत है। ' पुण्यकर्म करनेवाले राजालोग ' ऐसा ऐतिहासिकोंका मत है। ' पुण्यकर्म करनेवाले राजालोग ' ऐसा ऐतिहासिकोंका मत है। इनका समय आधीरात व्यतीत होनेके पश्चात्का है। जब प्रकाश फटने लगता है तब इनके उद्यक्ता समय होता है। इस कालमें जो अधकारका समय होता है वह एक भाग है, वह मध्यम देवता है और जो अकाशका भाग है वह पुर्य है। इस तरह

अन्धकार भीर प्रकाश इस समय इकट्ठे रहते हैं ये ही अधिनो हैं!

ये दोनों एक ही कालमें जाते हैं, एक ही कर्म करते हैं। इसका वर्णन 'वसातिषु सा ' इस मंत्रमें किया है। इनमें एक रात्रीका जोर दूसरा दिनका पुत्र है।

जयशील अन्य है और युलोकका पुत्र अन्य है। वह आदित्य है।

जिस तरह रात्री पोषण करनेवाळी झौर नाश करनेवाळी होती है, उस तरह अधिनौमें एक देव पोषण करनेवाळा झौर दूसरा रोगका विनाशक है।

यह निरुक्तका स्पष्टीकरण है। अधिनौमें दो देव हैं, एक पोषण करता है और दूसरा विनाश करता है। ये दोनों वैद्य हैं। एक रोगका नाश करता है और दूसरा रोगीका पोषण करता है। इसके अतिरिक्त द्यावा-पृथिवी, सूर्य-चन्द्र, अही-रात्र, अन्धेरा-प्रकाश, पोषक-संदारक ये भी अर्थ इनमें हैं। पुण्य कर्म करनेवाळे राजा या राजपुरुष यह भी अर्थ निरुक्तकारने ऐतिहासिकोंका करके दिया है। 'राजा ' के स्थानपर 'राजपुरुष ' इम मान सकते हैं। इसळिये इमने 'आरोग्यमंत्री' यह अर्थ इनका माना है और मंत्रोंका विवरण आरोग्यमंत्री देवार करें।

#### दो नक्षत्र

अधिनौ नामके दो नक्षत्र आकाशमें हैं। वे पातःकालमें उदित होते हैं। ये नक्षत्र साथ-साथ रहते हैं। आधिदैविक सृष्टिमें इनका नाम अधिनौ है।

श्रिधिमृत सृष्टिमें अर्थात् प्राणियोंके राज्यशासन ब्यव-हारमें श्रियोका अर्थ ' आरोग्य-मंत्री ' नामक राजपुरुष हैं। ये राजे हैं, ये राजपुरुष हैं। इनके कर्म क्या-क्या थे इस बातका पता श्रश्विनौके मंत्रोंसे लग सकता है।

विश्वव्यापक देवताओं का राज्य है, उसमें जिस तरह बृह-स्पति, ब्रह्मणस्पति, हन्द्र, वरुण मादिके पास एक-एक कार्य रखा है और वह कार्य उन देवताओं के वैदिक वर्णनमें किया गया है, उसी तरह अश्विनो देवताके वर्णनमें इनका आरोग्यसाधनका कार्य वर्णन किया है। यह वर्णन मागे बताया जायगा। व्यक्तिमें आध्यामिक दृष्टिसे नासिकामें स्थित 'नासत्यों ' अर्थात् अश्विनौका कार्य भी विचारणीय है। परंतु यह अतिअरुप वर्णित हुआ है।

कारोग्यसाधनका इनका जो कर्म है वही विशेष रीतिसे वर्णन किया गया है।

इस समयतक अधिनौ देवताके गुण वर्णन करनेवाले वैदिक पदोंका थोडासा विचार किया है। इससे अधिनौ देवता 'स्वास्थ्य-मंत्री 'हैं यह स्पष्ट हो रहा है। इनके जो गुणबोधक पद यहां दिये हैं उनसे स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि इनमें ये गुण हैं अर्थात् वैदिक समयके 'स्वास्थ्यमंत्री 'में ये गुण थे—

१ ये ' देवोंके वैद्य ' हैं अर्थात् ये देव हैं और ये चिकिस्सा करते हैं, ये रोग दूर करते हैं, लोगोंको स्वस्थ करते हैं, बलवान करते हैं, दीर्घायु भी करते हैं। ये देवल देवोंकी ही चिकिस्सा करते हैं ऐसा नहीं। वेदमंत्रोंका वर्णन देखनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि, ये मानवोंकी ही चिकिस्सा करते हैं। वेदमंत्रोंमें जो इनके कर्म वर्णन किये हैं वे देखनेसे यह स्पष्ट दीख रहा है कि मानवोंकी ही ये चिकिस्सा करते हैं।

ये देव हैं पर ये मानवोंकी चिकित्सा करनेके कार्यमें नियुक्त हैं।

२ ये अपनी चिकित्सा विद्यामें निपुण हैं, पर अन्य रीतिसे भी ये विद्वान्, शास्त्रज्ञ, शास्त्रानिपुण हैं। बहुश्रुत कहने योग्य अनेक विद्याओं में ये प्रवीण हैं।

आजकलके चिकित्सक वैद्य या दाक्टर अपनी चिकित्सा बाखमें जैसे प्रवीण होते हैं, वैसे न सही। परंतु गणित, भाषा, हतिहास, साहित्य, काच्य, नाटक, भूगोल, नागरिक-शास्त्र, जीवनशास्त्र आदि विद्याओं से साधारण परिचय अवस्य रखते हैं, उसी तरह ये अधिनौ देव 'विद्वान्' थे, 'वि-प्र ' ये अर्थात् विशेष प्राज्ञ थे। 'कवि' यह इनका विशेषण बता रहा है कि ये काव्यशास्त्र विनोदमें निष्ण थे। ये बुद्धिमान् थे।

चिकित्सा योग्य शीतसे करनेके लिये उत्तम बुद्धिमता अवस्य चाहिये। निर्बुद्ध चिकित्सक उत्तम चिकित्सा कर नहीं सकेगा।

३ ये षश्चिदेव गंभीर थे। चिकित्सकको गंभीर दोना

कावरयक है। रोगीकी कुछ गुष्ठ बातें इनको माल्स हुई वो इन्होंने उनको गंभीरताके साथ गुष्ठ रखना आवस्यक है। रोगीको विश्वास चाहिये कि ये वैद्य मेरी गुप्त बातोंको गुप्त रखेंगे, ऐसा रोगीके मनमें विश्वास हुआ, तो ही वह रोगी अपनी सब बातोंको खुळे दिळसे वैद्यको कहेगा। अतः वैद्यको गंभीर होना आवस्यक है।

४ प्रशस्त चित्तवाले अश्विनौ हैं, अपनी चिकित्सामें प्रथम अर्थात् पहिले हैं और मायावी हैं, अर्थात् अपने चिकित्सामें अत्यंत कुशल हैं। इनके दो काम हैं। एक औषाधि प्रयोगसे रोगीका रोग दूर करना और शस्त्रकर्मसे रोगीको रोग मुक्त करना। इन दोनों कर्मोंमें इनकी परमश्रेष्ठ कुशकता है। साथ-साथ ये भोजनमें ऐसी औषधीयुक्त भोजन देते हैं कि जिससे रोगीका रोग दूर हो जाय, और औषध में लेता हूं यह भी उसकी पता न लगे। यह अञ्चत सामर्थ्य इनमें था।

प मानव इस भूमिपर सुखसे रहें इसिलये जैसा उसको चाहिये वैसा रहन-सहन, भोजन तथा अन्य उपचार अश्विनो देव उसको देते थे। इसिलये उनको 'वसु-विद्तों 'कहा है। यहां सुखसे निवास होनेके लिये जो आवश्यक साधन हैं उन साधनोंको 'वसु 'कहते हैं। इन साधनोंको ये अच्छी तरह जानते थे। इस कारण मानवोंको उत्तम मार्ग-पर ये ला सकते थे और मानवोंका जीवन सुखमय होनेके लिये जो करना आवश्यक है वह ये बताते थे। अर्थात् ये मानवका निवास सुखमय करनेके लिये जो ज्ञान मानवोंको उपदेश द्वारा देना आवश्यक था, वह ये देते थे।

६ रोगोंके कृमि होते हैं। वे कृमि मानवी शरीरमें जानेसे रोग उत्पन्न होते हैं। इन रोग कृमियोंके 'रक्षः, या राक्षस 'आदि नाम हैं। 'रक्षो—हणों ' यह नाम इनको इसिकेये दिया है कि ये अधिनौ वैद्य इन रोग-कृमियोंका समूळ नाश करते हैं। 'रिशाद्सों 'यह इनका नाम भी वही अर्थ बताता है। 'रिश ' का अर्थ शरीरमें बिगाड करनेवाळा जो होगा असको विनष्ट करनेवाळ ये वैद्य हैं। राक्षसोंके आक्रमणसे रोग होते हैं। कृमियोंके आक्रमणसे रोग होते हैं। कृमियोंके विद्य करते हैं।

वेदमें रोगक्रमियोंका अनेक स्थानपर वर्णन है। ये रोग कृमि सूर्यप्रकाशसे मरते हैं, रात्रीमें बढते हैं, अतः इनको रात्रिचर, निशाचर कहते हैं। इन सब क्रमियोंको दूर करनेसे सब रोग समूल दूर हो सकते हैं।

• अधिनौ देव बडे सुन्दर हैं। वैद्य सुन्दर चाहिये। रोगीके सामने वैद्य सुन्दर, सजा हुआ, उत्साही, इंसले सुख, नीरोग स्थितिमें जाना चाहिये। जिसको देखते ही रोगीके मनपर ऐसा परिणाम होना चाहिये कि यह मेरा रोग अवस्थ दूर कर सकेगा। इसके विरुद्ध यदि वैद्य रोगप्रस्त, निर्वेळ, दुर्सुख उदास, निस्तेज अवस्थामें जायगा तो रोगी-पर विरुद्ध परिणाम होगा। अधिनौके मंत्रोंमें अधिदेव सुंदर हैं, सजे हुए हैं, कमलोंकी माला धारण करते हैं ऐसा जो वर्णन है, वह बोधप्रद हैं। वैद्योंको कैसा रहना चाहिये इसका बोध इन वर्णनोंसे प्राप्त हो सकता है।

षाश्वनौ देव प्रातःकाल रोगीके घर जानेवाले हैं। वे प्रातःसमयमें उठते हैं और रोगीयोंके घर जाते हैं, उनकी देखते हैं और जो उपचार करना हो वह करते हैं। इनमें भालस्य नहीं होता। रोगीको देखनेमें वे कभी आलस्य नहीं करते। उपचार करके रोगीका रोग दूर करनेमें वे भालस्य नहीं करते। किसी तरह रोगीकी सेवा करके उसको रोग- सुक्त करनेमें ये शिथिलता नहीं करते। शक्तिया करनी हो, भोषाधियोंसे चिकित्सा करनी हो, योग्य अन्न देकर रोगीको पृष्टी देनी है, ये सब कार्य करनेमें ये बडे दक्ष रहते हैं। इनकी शिथिलताके कारण किसीका रोग बढ गया ऐसा कभी नहीं होता।

९ रत्नोंको ये घारण करते हैं। रत्नोंके सहम रोगिन वृत्तिके स्वाचार करनेके लिये अपने पास रखते हैं। आँषधोंका प्रयोग करनेमें कितना भी ज्यय हो वे करते हैं। ज्यय होता है इसलिये वे कभी कंजूसी नहीं करते। रत्नोंका प्रयोग करते हैं, विद्युतका उपयोग करते हैं, अधवा कीमती औषध देना हो तो वे देते हैं। मुख्य बात रोगीको रोगमुक्त करना यह होती है। रोगीको स्वस्थ करना यह मुख्य उद्देश्य इनका रहता है। बाकी अडचनोंको ये देखते नहीं। इसी लिये इनकी चारों ओर प्रशंसा होती है।

१० अधिनौ आरोग्यमंत्री थे यह यहांतक बताया है।

ये आरोग्यमंत्री होनेके कारण इनको सैनिकोंमें भी आष्य उपचार करनेके लिये जाना पढता था। जखमी सैनिकोंको उठाना, श्रीषधीपचार करना आवश्यक था। इसलिये इनके पास करण पथक होते थे। हवाई जहाज रुग्ण ग्रुश्रूषाके लिये इनके पास करण पथक होते थे। हवाई जहाज रुग्ण ग्रुश्रूषाके लिये इनके पास थे। कारण श्रूषाके रथ थे। और पदाती पथक भी थे। तीन अहोरात्र इनके हवाई जहाज दूर देशमें गये थे और वहांसे जखमियोंको हवाई जहाजमें लेकर वे वापस आये ऐसा वेदमंत्रमें वर्णन है। ये रुग्ण पथक बढे कार्य करनेवाले थे। संदेश आते ही वे चल पडते थे और कार्य तत्रस्तासे करते थे। इस कारण इनको 'मानवोंके रक्षक ' लोग कहते थे।

घरोंका अर्थात् गृहानिवासियोंका रक्षण ये करते थे। शतुसे रक्षण ये करते थे। इनके पास आवश्यक सेनावल भी था। अर्थात् यह सेना रोगियोंकी ग्रुश्रूषा करनेवालोंकी होती है। युद्धश्रूमिसे रोगी या जखमीको लानेका कार्य इनका होता था। इस कारण जखमीका और अपना बंचाव होना चाहिये। इसना सेनावल इनके पास रहता था। इस सेनाका उपयोग ये करते थे।

49 गीओं को ये अधिनो देव अपने पास रखते थे। गौका दूध, द्दी, घी, मल, मूत्र, श्रंग आदि सब पदार्थ रोग-निवारक हैं। पीपकी नदीसे गाँ बचाती है। इसका अर्थ ही यह है कि गीके उक्त पदार्थ पीप होने नहीं देते। रोगि-योंके शरीरके दोष गाँके गोरससे दूर होते हैं। गाँके पदार्थ रोग दूर करते हैं और पोषण भी करते हैं।

12 मधु अर्थात् शहदका उपयोग मिश्वना देव करते थे। इनके रथमें मधका घडा रहता था। रोगीको ये नौषध मधमें मिलाकर देते थे। मध स्वयं उत्तम पौष्टिक है सौर जिस कौषधके साथ वह दिया जाता है, उस नौषधका गुण वह पूर्णरूपसे रोगीके शरीरमें पहुंचा देता है। इस-छिये अश्विदेवों के रथमें मधका वडा रहता था।

१३ ये अधिदेव शरीरका रक्षण करनेमें सिद्धहस्त थे । ये जरारदित अर्थात् निस्य तरुण थे। आयु बहुत होनेपर भी ये तरुण जैसे दीखते थे। अर्थात् ये अपने शरीरको भी उत्तम अवस्थामें सदा रखते थे। वृद्धोंको भी तरुण बनाते थे। आयु बहुत होनेपर भी निस्य तरुण रहते थे। इनके अन्दर कोई दोव नहीं था। ये अपना शरीर सदा सुंदर रखते थे, और सदा उत्साही रहते थे।

१४ समयको वे जानते थे। यह समय केंसा है यह उनको माल्म होता था। वर्ष, ऋतु, मास, दिन कैसा है, इस समय क्या करना चाहिये इसका ज्ञान उनको था। ऋतुका विज्ञान उनको था। किस ऋतुमें कौनसे रोग होते हैं, उनसे बचनेके किये क्या करना चाहिये इससे वे परि-, चित थे। मानवी जायुष्यमें भी ऋतु होते हैं। इन ऋतुओं- में मनुष्यने कैसा आचरण करना चाहिये, इस विषयको वे जानते थे। इस ज्ञानसे वे आनंच किंवा प्रशंसा योग्य आच-रण करते थे।

१५ अपने सुयोग्य मार्गसे वे कभी अष्ट नहीं होते थे। कोई इनको दवाकर इनसे अयोग्य आचरण करावे यह हो नहीं सकता था। ये अनुशासनके अनुसार चळते थे। अनु-शासनमें ये रहते थे। इसिछिये सवपर इनका प्रभाव पडता था। सत्य मार्गपर ये चळते थे। सत्य और सरळताकी दृद्धि ये करते थे अर्थात् जो इनके संसर्गमें आजाय उनको भी सत्य और सरळ मार्गपर ये चळाते थे। अनुशासनमें रह-नेसे व्यक्तिका तथा राष्ट्रका कल्याण होता है यह इनका निश्चय था।

हरएक कार्य दक्षताले ये करते थे। नहीं तो रोगीको जारोग्य निश्चयले प्राप्त करा देनेका कार्य इनले होना जलंभ्य होगा। रोगीको भी ये नियमों से ही चलाते थे। दक्षता इनके कार्यमें सदा रहती थी। ये गुष्ठताकी रक्षा करते थे। यह गुण वैद्यों में रहना आवश्यक है। रोगियों की गुष्ठ बातें जानकर उनको प्रकट करना यह बडा दोष है। ऐसा वैद्यों को करना नहीं चाहिये। इसलिये सब रोगियों की गुप्त बातों को ये गुप्त ही रखते थे।

१६ इनका जाचरण दोवरहित रहता था। शरीर, मन तथा जाचार व्यवहारमें इनके दोष नहीं रहता था। रोगीका रोग दूर होजाय जौर उनका स्वास्थ्य उत्तम रीतिसे सुर-क्षित रहे, इसके किये जो करना जावश्यक होजाय, वह सब ये जिथनी देव करते थे। ये जपने साथ कुशक पुर-षोंको रखते थे। जौपध निर्माण, जौषधोंका वितरण, शख-किया जादि कार्य ये करते थे। इन कार्योंको योग्य रीतिसे करनेके लिथे जिस तरहके कुशक लोग चाहिये उस तरहके कुशक लोग इनके पास सदा रहते थे भौर उनसे सब कार्य ये उत्तम रीतिसे कराते थे !

१७ मानवोंका निवास जिस रीतिसे सुखमय हो इस रीतिका अवलंबन ये करते थे। इसमें इनसे कस्र नहीं होती थी। ऐसा निर्विन्नताके साथ करनेके लिये जितना बल चाहिये, उतना बल इनके पास था। ओहदेदारीकी दृष्टिसे यह करनेके लिये जो सामर्थ्य चाहिये वह उनमें था। उत्रता भी जितनी चाहिये उतनी इनमें थी, अन्यथा हर-एक कार्य यथायोग्य रीतिसे होना असंभव है। अतः समयपर ये आवस्यक उप्रता, कठोरता भी दिखाते थे

सबका कल्याण करनेके लिये ये सदा कटिबद रहते थे। प्रजाजनोंमें कोई रोगी न हो, कोई निर्वल न हो, सबके सब अवस्य हष्टपुष्ट हों, कार्यक्षम हों इसिलये जो ज्ञान चाहिये, जो कुशलता चाहिये, जो व्यवस्था चाहिये वह सब इनमें थीं। उन शक्तियोंसे ये युक्त थे। इसिलये इनको कोई किनता प्रतीत नहीं होती थी। जो कर्तव्य आला था वह निर्दाव रीतिसे ये करते थे और सबका हित ये उत्तम रीतिसे करते थे। इसिलये लोग इनको निष्कलंक कहते थे। ये जो कार्य करते थे वह सत्यके प्रेमसे और अपना कर्तव्य समझकर करते थे। मनकी शुभ भावनासे ये सब कार्य करते थे।

१८ रोगियोंकी चिकित्सा करनेके किये चारों भोर श्रमण करना भावश्यक ही होता है। इसिक्टिये ये भावश्यक हो इतना अमण करते थे। रोग निवारण करनेकी इच्छासे वैद्योंको अमण करना भावश्यक ही होता है। यह अमण वे न करें, तो उनका कार्य ठीक रीतिसे हो ही नहीं सकता।

किसी समय वेगसे जानेकी आवश्यकता हो तो ये वेगसे जाते थे। ये अपने हवाई जहाजसे भी जाते थे। अथवा इनके खचरोंके तथा घोडोंके रथ तो थे ही। इनका जाना विना प्रतिबंध सर्वत्र होता था।

इनके रथ उत्तम दोते थे। इनके रथमें उपचारके साधन रहते थे। इयेन पक्षीके समान ये आकाशमें भी संचार करते थे। इयेन पक्षी बड़े वेगसे उदते हैं, वैसे ये बड़े वेगसे आकाशमेंसे जाते थे। और जहां पहुंचना चाहिये वहां शीघ्र पहुंचते थे।

१९ इन शहिवनीका स्वभाव छदार था। दान देनेमें

इनकी सहज प्रवृत्ति थी। रोगीकी चिकित्सा ये किसी भी कालचसे नहीं करते थे, परंतु रोगीका कल्याण हो इस सदिच्छासे ही वे सब कार्य उपकार करनेकी भावनासे करते थे।

२० जो कार्य करना होता है वह की घ्रताके साथ ये अहिवनों देव करते थे। कार्य करनेसे वे थकते नहीं थे। वे अपने शाखोंका अर्था त् चिकित्साशास्त्रका उत्तम अध्य-यन करके चिकित्सामें अति प्रवीण बने थे। ये विद्यार्में निपुण थे, ये विद्याद्यद्ध अथवा ज्ञानवृद्ध थे। सुवर्णके समान ये तेजस्वी थे। ये अपने चिकित्साके कार्यमें प्रवीण थे।

यहां स्वास्थ्यमंत्रीके अन्दर कैं।नसे गुण चाहिये इसका संक्षेपसे वर्णन हुआ है। वैदिक समयमें आरोग्यमंत्री इन गुणोंसे योग्य होते थे।

आज भारतमें 'स्वराज्य ज्यवस्था' चकी है। इसमें जो आरोग्य मंत्री रखे जाते हैं उनमें कीनसे गुण हैं इसकी तुळना पाठक इन गुणोंके साथ करें और विचार करके निश्चित करें कि वैदिक कालके आरोग्यमंत्री अच्छे थे या **माजके म**च्छे हैं।

वेदमंत्रों में देवों के वर्णन हैं। देवोंने क्या किया था, या देव क्या करते थे, यह वर्णन है। यह किस लिये है यह प्रश्न महत्त्वका है। शतपथ बाह्मणमें कहा है कि "यत् देवा अकुर्वन्, तत् करवाणि" जो देव करते रहे वह में करूंगा। देव जगत्का हित करते रहते हैं। 'देवो, दानाद्धा, द्योतनाद्धा 'देव दान देता है और प्रकाश देता है। जो दान देता है, जो प्रकाश देता है वे ही देव हैं। जो दान देकर बावस्थकता दूर करता है, जो प्रकाश देकर मार्ग-दर्शन करता है वह देव है। दूसरोंको ऐसी सहायता देव करते हैं। मनुष्य भी ऐसी सहायता देनेका, प्रकाश बतानेका कार्य करें।

यहां अधिवनी देव नीरोगिता उत्पन्न करते हैं, रोगियोंके रोग दूर करते हैं, आरोग्यका रक्षण करते हैं, आरोग्यके संरक्षणका मार्ग बताते हैं। इस वैसा करते रहें, यह मनुष्यों-के लिये मार्गदर्शन यहां मिलता है।

अब इसके पश्चात् आरोग्य मंत्रीके कार्य जो: वेदमंत्रोंमें वर्णित हुए हैं वे कैं।नसे हैं इसका विचार करेंगे।



#### प्रश

#### \_\_\_\_

- १ वेदकी जानराज्यकी न्यवस्था कैसी है वह बताइये।
- २ देवताएं विश्वशाज्यके संत्री हैं यह कुछ उदाहरण देकर सिद्ध कीजिये।
- ३ ब्रह्माण्डसें, विण्डसमूदसें ( राष्ट्रमें ), तथा विण्डसें, नियमकी समानता कैसी है यह बताइये ।
- ४ बारीरमें कहां कीनसी देवताएं है यह बताइये।
- ५ शरीरमें इन्द्रशक्ति कहां उत्पन्न होती है और वह हमें कैसी उपयोगी होती है यह बताहये।
- ६ शरीरमें शश्विनौ देवता कहां कैसी रहती हैं।
- ७ अदिवनी विद्वान् और बुद्धिमान् हैं इसके प्रमाण दीजिये।
- ८ भदिवनौ ' गंभीर ' हैं इसके प्रमाण दीजिये।
- ९ अधिवनौ शत्रुका नाश करते हैं इसके प्रमाण दीजिये।
- १० वेद्रों रोगकृमियों है वाचक कौनसे पद हैं और ये रोगकृमि किस रीतिसे नष्ट होते हैं ?
- ११ अधिनौ प्रातःकालमें उठकर क्या करते हैं ?
- १२ आदिवनौ रानोंका क्या उपयोग करते हैं ?
- १३ आरोग्यमंत्रीके पास संरक्षक सैन्य था यह सिद्ध कीजिये ।
- १४ अधिवनी कल्याण करते ये यह सिद्ध कीजिये।
- १५ छाइवना मधका क्यों उपयोग करते थे ?
- १६ अदिवनी सुन्दर ये और तरुण ये यह सिद्ध की जिये ।
- १७ अनुशासनशील ये थे इसके प्रमाण दीजिये।
- १८ आदिवनी अपने कार्यमें प्रवीण थे यह सिद्ध कीजिये।
- १९ भरिवनोंके वाहन कौनसे थे और वे कैसे थे यह बताहुये।
- २० शतपथ और निरुक्तमें जो आदिवनौका वर्णन है उससे आदिवनौके कौनसे कर्म सिद्ध होते हैं ?

---

२१ नासिकासें रहनेवाके अधिवनी कीनसे हैं और वे वहां क्या करते हैं ?

and the second s

### वेदके व्यारूपान

वेदौँमें नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके लिये एक एक व्याख्यान दिया जा रहा है। ऐसे व्याख्यान २०० से अधिक होंगे और इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध हो जाबगा।

मानवी व्यवहारके दिव्य संदेश वेद दे रहा है, उनको छेनेके छिये मनुष्योंको तैयार रहना चाहिये। वेदके उपदेश आवरणमें कानेसे ही मानवोंका कल्याण होना संभव है। इसछिये ये व्याख्यान हैं। इस समय तक ये व्याख्यान प्रकट हुए हैं।

- १ मधुच्छन्दा ऋषिका अग्निमं आदर्श पुरुषका दर्शन।
- १ वैदिक अर्थव्यवस्था और स्वामित्वका सिद्धान्त।
- ३ अपना स्वराज्य ।
- श्रेष्ठतम कमं करनेकी शक्ति और सौ वर्षिकी पूर्ण दीर्घायु ।
- ५ व्यक्तिवाद और समाजवाद ।
- ६ 🕉 शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
- ७ वैयक्तिक जीवन और राष्ट्रीय उन्नति।
- ८ सप्त व्याहातयाँ।
- ९ वैदिक राष्ट्रगीत।
- १० वैदिक राष्ट्रशासन।
- ११ वेदोंका अध्ययन और अध्यापन।
- १२ वेदका श्रीमङ्गागवनमें द्र्यान।
- १२ प्रजापात चंस्थाद्वारा राज्यशासन।
- १८ त्रेत, हैत, अहैत और एकत्वक सिद्धान्त।
- १५ क्या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या है ?
- १६ ऋषियोंने वेदींका संरक्षण किस तरह किया?
- १७ वेदके संरक्षण और प्रचारके लिये आपने क्या किया है ?

- १८ देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान।
- १९ जनताका हित करनेका कर्तब्य ।
- २० मानवके दिव्य देहकी लार्थकता।
- २१ ऋषियोंके तपसे राष्ट्रका निर्माण।
- १२ मानवके अन्दरकी श्रेष्ठ शक्ति ।
- २३ वेदमें दर्शाये विविध प्रकारके राज्यशासन।
- २४ ऋषियोंके राज्यशासनका बादर्श।
- २५ वेदिक समयकी राज्यशासन व्यवस्था।
- ५६ रक्षकांके राक्षस।
- २७ अपना मन शिवसंकर्य करनेवाला हो।
- २८ मनका प्रचण्ड वेग।
- २९ वेदकी दैवत संहिता और वैदिक सुभाषि-तोंका विषयवार संग्रह।
- ३० वैदिक समयकी सेनाव्यवस्था।
- ३१ वैदिक समयके सैन्यकी शिक्षा और रचना।
- ३२ वैदिक देवताओंकी व्यवस्था।
- ३३ वेदमें नगरोंकी और वनोंकी संरक्षण व्यवस्था।
- ३९ अपने शरारमें देवताओंका निवास ।
- ३४, ३६, ३७ वैदिक राज्यशासनमें आरोग्य-मन्त्रीके कायं और व्यवहार।

आगे ब्याख्यान प्रकाशित होते जांयगे । प्रत्येक ब्याख्यानका मूल्य । ) छः भाने रहेगा । प्रत्येकका डा. ब्य. क) दो भाना रहेगा । दस व्याख्यानोंका एक पुस्तक सजिल्द छेना हो तो उस सजिल्द पुस्तकका मूल्य ५)

दीगा और दा. व्य. १॥) होगा।

मंत्री — स्वाध्यायमण्डल, पोस्ट- 'स्वाध्यायमण्डल (पारडी ) 'पारडी [जि. स्रत]



वैदिक व्याख्यान माला — ३६ वॉ व्याख्यान

[ अश्विनी देवताके मन्त्रीका निरीक्षण ]

## वैदिक राज्यशासनमें आरोग्यमन्त्रीके कार्य और व्यवहार

[ ? ]

[ यह व्याख्यान नागपूर विश्वविद्यालयमें ता. ३० -१२-५७ के दिन हुआ था ]

हे.खक पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

साहित्य-वाचस्पति, वेदाचार्य, गीतालङ्कार अध्यक्ष - स्वाध्याय मण्डल

स्वाध्यायमण्डल, पारडी

मूल्य छः आने



[ अश्विनौ देवताके मन्त्रोंका निरीक्षण ]

# वैदिक राज्यशासनमें आरोग्यमन्त्रीके कार्य और ज्यवहार

[ दूसरा व्याख्यान ]

#### १ अत्रि ऋषिकी सुश्रूषा

असुरोंका राज्य था। उस असुर राज्यको तोडनेके लिये और वहां आर्योंका राज्य स्थापन करनेके लिये अन्निऋषिके नेतृत्वमें बडी हलचल चल रही थी। अन्निऋषि नेता ये और उनके नेतृत्वमें रहकर अनेक ऋषि यह असुरोंके विरुद्ध हलचल चला रहे थे। इस वृत्तांतको बतानेवाला यह मंत्र है—

कक्षीवान दैर्घतमस औशिजःऋषिः।

हिमेन अग्नि घंसं अवारयेथां पितुमतीं ऊर्ज अस्मा अधत्तम् । ऋवीसे अञ्जि अश्विना अवनीतं उन्निन्यथुः सर्वगणं खस्ति ॥ ऋ० १।११६।८

१ अदिवनौ सर्वगणं अत्रि, ऋवीसे अवनीतं, स्वस्ति उन्निन्यथुः — कारिवदेवींने सब अनुयायियोंके साथ कात्रिऋषिको, जो कि कारावासमें नीचे रखा था उसको उत्तर काया।

यहां कहा है कि अत्रिके साथ (सर्वगणं) अनेक अतु-यायी थे। ये सब अत्रिके साथ हलचलमें शामिल थे। ये सब कारावासमें रखे गये थे। यह कारागृह (अवनीतं) भूसमतल भागसे नीचा था। तय घर जैसा था। ऐसे कठोर कष्ट ये ऋषिगण इस कारावासमें भोग रहे थे। इन ऋषियोंको आहिबदेवोंने (स्वस्ति उजिन्यथः) सुखदायी रीतिसे ऊपर लाया। जेल्लानेसे इन ऋषियोंको बाहर लाया। अर्थात् अहिबदेव प्रजापक्षका साथ कर रहे थे। २ पितुमतीं ऊर्जे अस्मै अधत्तम् — पुष्टिकारक और बल बढानेवाला अन्न उन ऋषियोंको अधिदेवोंने दिया। ये ऋषि कारावाससे अत्यंत कृत तथा शरीरसे निर्वेळ हुए थे। अतः इनको पुष्टिकारक, बल बढानेवाला, शीघ्र पचनेवाला अन्न दिया गया और इनको शीघ्र हृष्टपुष्ट बना दिया।

ऐसे योग्य अस अधिदेवोंने तैयार किये थे। जो इन्होंने इन ऋषियोंको दिये। इससे ये ऋषिगण शीघ कार्य करनेमें समर्थ हुए। उत्तम वैद्य ही ऐसे अस तैयार कर सकते हैं जिनमें औषधियोंका मिश्रण किया होगा। और चातुर्यसे कुछ विशेष भी किया ही होगा। (पितुमतीं ऊर्ज) ये शब्द विशेष प्रकारके असके सुचक हैं। साधारण भोजनसे यह अस विशेष गुणोंसे युक्त था इसमें संदेह नहीं है।

रे घंसं अग्निं हिमेन अवारयेथां— घघकते हुए आग्निको हिमसे-बर्फसे-अथवा जलले हटा दिया। अर्थात् तय घरमें इन ऋषियोंको असुरोंने रखा था। और आग्निकी उज्जातासे और धूंवेसे ऋषियोंको कष्ट पहुंचे इस दुए उद्दे-इयसे असुरोंने आजुवाजू आग्नि भी जलाया था, जिससे कारावासमें पडे ऋषियोंको बडे कष्ट होते थे। अधिदेवोंने पानीसे उस अग्निको शान्त किया।

यहां हम देखते हैं कि असुर सम्राट् ऋषियोंका विरोधी था, ऋषियोंकी हळचळ तोडनेका यत्न वह करता था और जनताके नेता ऋषियोंकी सहायता करते थे। ऋषियोंको कारावाससे कारागृह तोडकर छुडाते थे, और उनको उत्तम सहज पचनेवाळा पुष्टिकारक और बळ बढानेवाळा अक्ष देकर हृष्टुष्ट करते थे। सांख्यः अति ऋषि ।

त्यं चिद्धि ऋतजुरं अर्थ अश्वं न यातवे।
कक्षीवन्तं यदी पुना रथं न कृणुथो नवम् ॥१॥
त्यं चिद्द्द्वं न वाजिनं अरेणवो यमत्नत।
इल्लं स्रंथि न विष्यतं अत्रि यविष्ठमा रजः॥२॥
नरा दंसिष्ठौ अत्रये शुम्बा सिपासतं घियः॥३॥
ऋ० १०।१४३

१ त्यं ऋतजुरं अत्रि, यातचे, अद्यं न, अर्थं कृणुथ:— उस जर्जर बने अत्रिऋषिको, घोडेके समान चलने-फिरने योग्य, समर्थं बनाया। कारावासमें पडनेके कारण अत्रिऋषि अतिकृश बना या, उसको फिर चलने-फिरने योग्य, घोडेके समान हृष्टपुष्ट बना दिया।

२ नवं रथं न पुनः कक्षीवन्तं इव कृण्थः — रथ जैसा दुरुत्त करके नया बनाते हैं, वैसा तुमने कक्षीवान्के समान, अति ऋषिको पुनः नयासा हृष्टपुष्ट बनाया।

३ अत्रि यविष्ठं हळहं ग्रंथिं न आ विष्यतं— अत्रिको बलवान् बनाया, सख्त गांठको खोलनेके समान, उस ऋषिको मुक्त किया, बंधनसे छुडाया।

8 अत्रये धियः सिपासतं — अत्रिके क्रिये बुद्धि भी
पदान की । अर्थात् कारावासके कारण जो श्लीणता आगयी
थी, वह तुमने दूर की, जिससे वह ऋषि पुनः पूर्ववत्
बुद्धिके कार्य करनेमें समर्थ हुए । इससे यह सिद्ध हो रहा
है, कि अत्रिका केवल शरीर ही नहीं ठीक किया, परंतु
असके मनबुद्धिको भी सामर्थ्यवान् बनाया ।

(अश्वं न यातवे) घोडेके समान चलने फिरनेके लिये अत्रिको समर्थ बनाया। इससे स्पष्ट हो रहा है, कि उनके दिये अल्लोमें ऐसी शक्ति बढानेका सामर्थ्य था।

कुत्स आंगिरस ऋषि कहते हैं --

तप्तं धर्मे ओम्यावन्तं अत्रये ॥ ७॥ याभिः अत्रये० ईषयुः ॥ १६ ॥ ऋ. १।११२

'अत्रिके किये तपे स्थानको सुखदायी और शानत बनाया। जिन साधनोंसे अत्रिको पुनः ठीक किया।'

इस कथनमें वही बातें हैं कि जो पूर्वोक्त मंत्रमें वर्णन की हैं। अब कशीवान् ऋषिका मंत्र देखिये— कक्षीवान् ऋषिका यह मंत्र और स्पष्ट कर रहा है— ऋषि नरी अंहसः पांचजन्यं ऋवीसाद्त्रिं मुञ्जथो गणेन । मिनन्ता दस्योः अशिवस्य माया अनुपूर्व वृषणा चोद्यन्ता ॥ ऋ. १।११७।३ हे (वृषणो नरी) बळवान् नेताओ !

१ पांच जन्यं अत्रि ऋषि ऋषीसात् गणेन मुञ्ज्यः—पञ्जनोंका दित हो इसलिये अत्रिऋषि हळचल कर रहे थे। उसको अनुयायियोंके साथ कारावाससे तुमने छुढाया। अत्रिऋषिकी हलचल बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ग्रुद और निषाद इन पांचों प्रकारके लोगोंका दित करनेके लिये थी। और असुर राजा पांचों लोगोंका अदित हो ऐसा राज्य-शासन करता था।

२ आशावस्य दस्योःमाया मिनन्तौ, अनुपूर्व चोदः यन्तौ — अग्रुभ दस्यु राज्यशासकके कपट जाल जानकर, उनको-उन मायाजालोंको – एकके पीछे दूसरे, इस तरह तुम दूर करते रहे।

यहां अति ऋषिकी हलचल पंचानोंका हित कर रही थी। तथा असुर दस्य प्रजाका अहित हो ऐसा राज्यशासन कर रहे थे, यह स्पष्ट हुआ। असुर राजाके कपट प्रयोगोंको निष्फल बनाना, उनको यथा योग्य रीतिसे जानना और उनमें प्रजाजन न फंसे ऐसा करना अधिवदेवोंका तथा अतिऋषिका प्रयत्न था। कारावासके कारण कृत बने ऋषियोंको पुनः सीच शक्तिना व्याना यह अधिवदेवोंका कार्य था।

कक्षीवान् दैर्घतमस औशिजः।

युवमत्रयेऽवनीताय तप्तं ऊर्जे ओमानं अश्विनौ अधत्तम् ॥ ऋ. १।११८।७ हिमेन वर्म परिततं अत्रये ॥ ऋ. १।११९।६

अगस्त्यो मैत्रावरुणिः।

युवं ह घर्मं मधुमन्तं अत्रये। अपो न क्षोदोऽवृणीतं एपे ॥ ऋ. १।१८०।४

तुम दोनों धाहिबदेवोंने धात्रि ऋषिके लिये तपे गरम स्थानको ठंडा कर दिया और उस ऋषिको सुख हो ऐसा किया। तथा— वासिष्ठो मैत्रावरुणिः ।

चित्रं ह यद् वां भोजनं न्वस्ति न्यत्रये महिष्वन्तं युयोतम्। यो वां ओमानं दधते प्रियःसन्। ऋ. शेहटाः

तुमने अत्रिके लिये जो भोजन तैयार करके दिया था, नह (चित्रं नु अस्ति) सचसुच विलक्षण और आश्चर्य-कारक था। तथा वह (अत्रये महिष्मन्तं नि युयोतन) अत्रिके लिये उसकी शक्ति बढानेके हेतुसे तुमने दिया था। तुम्हारी सहायतासे वह अति (वां ओमानं द्घते) आपका सुरक्षित आश्रय प्राप्त करता है क्यों कि वह (यःवां प्रियः सन्) आपको प्रिय है।

षश्चिदेवोंने अत्रिको ऐसा भोजन दिया कि जिसके सेवन करनेसे निर्वल हुए अत्रि ऋषि पुनः अपना कार्य करनेमें समर्थ हुए । वैद्योंके लिये यह योग्य है कि वे ऐसा भोजन, अथवा पाक अथवा खानेके पदार्थ तैयार करके निर्वलोंको दें कि जिनके खानेसे वे निर्वल पुनः हष्टपुष्ट तथा बलबान् बन सकें। पुनः देखिये—

> वसिष्ठो मैत्रावर्राणः । निः अंहसः तमसः स्पर्ते अत्रि ॥ ऋ. ७।७१।५

ब्रह्मातिथिः काण्वः । **आवतं० अत्रिं ॥** ऋ. ८।५।२५

गोपवन आत्रेयः। उपसृणीतं अत्रये गृहं हुणुत युवं अश्विना। वदते वलवं अत्रये॥ ऋ. ८१७३१७-८

काक्षीवती घोषा । युवं ऋवीसं उत तप्तं अत्रये ओमवन्तं चक्रथुः । %. १०।३९।९

सप्तविधिरात्रेयः । अत्रिर्हे यद् वां अवरोहद् ऋवीसं अजोहवीत् नाघमानेद योषा । इयेनस्य चित् जवसा नूतनेन आगच्छतं अश्विना शंतमेन ॥ ऋ. ५७८।४

अधिदेवोंने अत्रिका तपा हुआ स्थान सुखावह शान्त किया। जिस समय कारावासमें आत्रिको रखा, उस समय उसने अधिदेवोंकी प्रार्थना की। अनाथ स्त्री जैसी प्रार्थना करती है वैसी प्रार्थना उसने की। क्षापने वह सुनी और तहण इयेन पक्षीके वेगसे काप वहां पहुंचे और उसकी काराम पहुंचाया।

इस वृत्तान्तमें स्पष्ट रीतिसे कहा है कि अश्विदेव किस तरह दुर्बलोंको सबल बनाते थे। किस तरह पुष्टिकारक अल तैयार करके दुर्बलोंको देते थे और उनको कार्यक्षम किस रीतिसे बनाते थे।

यह रुग्ण शुश्रुवाका कार्य है।

#### २ रुग्णशुश्रूषाके वैमानिक पथक

काशिदेव विश्व साम्राज्यके आरोग्यमन्त्री होनेके कारण रुग्णोंकी ग्रुश्र्षा और चिकित्सा करनेका कार्य उनके आधीन था। विदेशी कपटी राज्यके विरुद्ध हलचल करनेवाले पंचजनोंके दितकर्ता अन्निक्सिपकी ग्रुश्र्षा उन्होंने कैसी की थी, इसका बुत्तान्त इमने देखा। अनुयायियोंके साथ अनि क्षिको पुनः पूर्ववत् स्फूर्तिला बनाया यह इमने देखा। अब सैनिकोंके लिये रुग्णपथक थे और उनकी ग्रुश्र्मा करनेवाले वैमानिक पथक थे, और उनकी सुज्यवस्था कैसी थी, यह देखना है। यदि वैमानिक पथक थे ऐसा सिद्ध हो जाय, तो साधारण ग्रुश्र्षा पथक थे, यह स्वयंसिद्ध हो जाता है। इस लिये इम प्रथम वैमानिक पथकोंका ही विचार करेंगे—

कुत्स आंगिरस ऋषिः।

भुज्युं याभिः अब्यथिभिः जिजिन्वथः ॥ ६ ॥ भुज्युं याभिः अवथः ॥ २०॥ ऋ. १।११२।६;२०

'हे अधिदेवों! जिन सुखदायी साधनोंसे तुमने सुज्युक संरक्षण किया था।' इन मन्त्रोंमें 'अट्यायिभिः' अर्थाद स्यथा न देनेबाळे वे साधन थे, ऐसा कहा है। साधन रोगियोंकी शुश्रूषा करनेके थे और वे ऐसे थे कि जिनसे रोगियोंको बिलकुल कप्ट नहीं होता था। ऐसे उत्तम साधन अधिदेवोंने तैयार किये थे। इस विषयमें और मन्त्र देखिये—

कक्षीवान् दैर्घतमस औशिज ऋषिः।

तुत्रो ह भुज्युं अश्विना उदमेघे रियं न कश्चित् ममृवाँ अवाहाः। तं ऊह्थः नौभिः आत्मन्वतीभिः अन्तरिक्षप्रद्भिः अपादकाभिः॥३॥ तिचः क्षपः त्रिः अहा अतिव्रजङ्भिः नासत्या भुज्युं जह्युः पतङ्गः। समुद्रस्य धन्वन्नार्द्रस्य पारे त्रिभी रथैः शतपङ्गिः पळश्वैः॥४॥ अनारम्भणे तद्वीरयेथां अनास्थाने अग्रभणे समुद्रे। यद् अश्विना जह्युः भुज्युं अस्तं शतारित्रां नावं आतस्थिवांसम्॥५॥ ऋ. १।११६॥३-५

युवं तुन्राय पूर्वेभिः एवैः
पुनर्मन्यो अभवतं युवाना ।
युवं भुज्युं अर्णसो निः समुद्रात्
विभिः ऊहतुः ऋजेभिः अभ्वैः ॥ १८॥
अजोहवीद् अभ्विना तौग्न्यो वां
प्रोळहः समुद्रं अव्यथिभिः जगन्वान् ।
निः तं ऊह्युः सयुजा रथेन
मनो जवसा वृषणा स्वस्ति ॥ १५॥

ऋ. १।११७।१४-१५

१ कश्चित् मसृवान् रियं न- जैसा कोई मरनेवाला अपने धनको यहां छोडता है, और मरता है उस तरह,

२ तुत्रः भुज्युं उद्मेघे अवाहाः — तुम्र राजाने अपने पुत्र भुज्युको समुद्रमें छोड दिया। तुम्र नामक राजाने दूसरे राज्यपर आक्रमण करनेके लिये सेनाके साथ अपने पुत्र भुज्युको समुद्रमेंसे सेजा।

रे समुद्रस्य आर्द्रस्य पारे धन्वन् — वह मुज्यु पानीसे भरप्र भरे समुद्रके परे जो रेतका मैदान है उसके समीप पहुंचा था। इतनी दूरीपर वह सैन्यके साथ गया था। वहां उसने युद्ध किया, परन्तु उसका परामव हुना और वह भुज्यु सेनाके साथ हुवने छगा।

8 अनारम्भणे अग्रभणे समुद्रे तत् अवीरयेथां— जिसका जारम्भ जीर अन्त नहीं है, जिसमें जाधार किसीका नहीं मिळ सकता, ऐसे जगाध समुद्रमें भुज्यु जपनी सेनासे गया था, वहां पराभूत होकर वह कष्ट भोग रहा या। ऐसी जवस्थामें—

प अदिवना !' तौग्व्यः वां अजोहवीत् — हे अश्विर देवी ! तुम्र राजाके पुत्रने उस पराभृत अवस्थामें आपको बुलाया। आपने उनका शब्द सुना और आप वहां गये। द तं उत्हथुः आत्मन्वतीभिः नौभिः अन्तरिक्ष-प्रद्भिः अपोद्काभिः— उस भुज्युको तुमने अपने अन्त-रिक्षमेंसे जानेवाली मेवमण्डलके जलस्थानमें संचार करने-वाली, इच्छानुसार चलनेवाली आकाशनौकाओंसे उत्पर उठाया।

ये विमान थे इसमें सन्देह नहीं है। क्योंकि (अन्त-रिक्षप्रद्भिः) अन्तिरक्षसे वे जाते हैं, अन्तिरक्षमें मेध-मण्डलमें जो जल है (अप-उदकाभिः) उस उदक्को ये जहाज स्पर्श कर रहे थे और ये जहाज (आत्मन्व-तीभिः) आत्मा जिस तरह स्वेच्छापूर्वक हलचल करता है उस तरह ये हवाई जहाज चलनेवालेकी हच्छानुसार चलाये जाते थे। इस प्रकारके ये उत्तम हवाई जहाज थे।

७ त्रिभिः रथैः शतपद्भिः पडश्वैः— ये हवाई जहाज तीन थे, इनको सौ पग थे और छः छः अश्व शकिः वाले ये पग थे। ये तीन रथ थे यह पूर्वोक्त स्थानमें 'नौभिः अन्तरिक्षपुद्भिः' इन पदोंसे भी सिद्ध होता है। क्योंकि ये पद बहुवचनमें हैं।

ट तिस्नः क्षपः त्रिः अहा अतित्रज्ञिः पतन्नेः भुज्युं नासत्या जह्युः — तीन रात्री और तीन दिन अति वेगसे चलनेवाले पक्षी जैसे आकाश यानींसे अदिवन्देवोंने भुज्युको उठाकर लाया। यहां 'पतन्नेः 'पद पक्षी जैसे आकाश यानींका स्पष्ट वाचक है। 'वीभिः' यह पद भी पक्षी जैसे आकाश यानींका ही भाव बता रहा है। तीन आकाश यान थे, इससे भुज्युके साथ जल्मी सैनिक भी थे, यह स्पष्ट दोजाता है। नहीं तो अकेल भुज्य नामक राजकुमारको तीन आकाश यानोंकी जरूरत नहीं है। तीन अद्देशित अतिनेसे चलनेवाले ये हवाई जहाज थे। इससे पता लगता है कि भुज्यु आफ्रिकाके रेतीले प्रदेशके समीप किसी देशमें गया होगा। नहीं तो हवाई जहाज इतने समय क्यों घूमता रहेगा।

घण्टों में भीक भी आकाश यान गया तो भी ७२ घण्टों में ७२०० मील तो जायेगा ही। कमसेकम इतना दूर तो वह स्थान होगा ही जहां भुज्यका पराभव हो गया था।

ह्वाई जहाज तीन अहोरात्र आज भी एक वेगसे आका-शमें रह नहीं सकता। और यहां तो तीन अहोरात्र एकसा बढे वेगसे उढनेका उल्लेख है। किस यंत्र शक्तिसे यह गति मिळती थी इसका पता वेदसे नहीं मिळता। कई लोगोंका मत है कि वह 'पारद्यंत्र' थे जिससे ये विमान चलते थे। पारेकी भाप करके यंत्रको गति देनी मौर पुनः उस भापका पारा बनाना। इससे सतत गति मिक सकती है। दूसरोंका कहना है कि घण्टेमें सौ डेउसी मील उडनेवाले पश्ची उत्तर ध्रुवके पास हैं। उनको विमानोंमें लगाया जाता था। इस तर्कमें कीनसा सत्य है इसकी खोज कोई विद्वान करें। आज हमारे पास कोई साधन नहीं है कि जिनसे हन विमानोंको गति देनेके साधन कीनसे थे यह हम जान सकें। पर ये विमान थे इसमें संदेह नहीं। क्योंकि वैसे अर्थके पद उक्त मंत्रोंसें हैं और उनका दसरा कोई अर्थ हो नहीं सकता।

९ मनोजवसा सयुजा रथेन तं स्वस्ति निः ऊह्थुः — मनके वेगसे चलनेवाले संयुक्त रथसे उस भुज्युको अधिदेव ले जाते थे। अति वेगसे वह रथ जाता था, परंतु अन्दर बैठनेवालेको (स्वस्ति) आराम मिलता था। ऐसे वे रथ उत्तम थे।

( अजोहवीत् तौग्न्यो वां ) अर्थात् इतनी दूरसे मुज्युने अधिदेवोंके पास संदेश भेजा और अधिदेव इतनी दूर विमान छेकर चले गये। इससे पता छगता है कि संदेश शीघ्र भेजनेका कोई "शीघ्रगामी साधन" उस समय अवंदय था। नहीं तो तीन अहोरात्र विमानके प्रवास पर जो राजपुत्र पढा था, उसका पता उसके घर या अधिदेवोंको किस तरह छग सकता है।

१० युवं तुम्राय पूर्वेभिः एवैः पुनः मन्यो अभ-वतम्— इन सहायताओं से तुम दोनों तुम राजाके लिये पुनः माननीय होगये। इससे पता चलता है कि इससे अधि-देवोंका संमान तुमके दरबारमें पूर्वकी अपेक्षा अधिक होने छगा। जब राजपुत्रको उन्होंने सुरक्षित घर पहुंचाया, तब उनका संमान बढना स्वाभाविक ही है। इतनी दूरसे राज-कुमार अपने अनुयायियों से सुरक्षित वापस घर आया, यह आनंदकी बात है इसमें क्या संदेह है।

११ यद् अश्विना भुज्यं अस्तं ऊह्यः शतारित्रां नावं आतस्थिवांसम्— मधिदेवोंने भुज्युको वर पहुंचा दिया, चलानेके साधन सौ जिसको लगे हैं वैसी नौकार्षे बिठलाकर वर भुज्युको पहुंचाया। नौका शब्द नावका वाचक दी नहीं है, हवाई जहाज कहते हैं, हवाई नौका भी कहा जा सकता है। 'विभिः, पतङ्गेः, अन्तरिक्षपुद्धिः' भादि पद स्पष्टतासे विमानके ही वाचक हैं। यही भाव 'नी, रथ' भादि पदोंका मानना योग्य है।

ये विमान रुग्गोंकी ग्रुश्र्वा करनेके थे। अधिनी देव वैद्य थे। वैद्यकी आवश्यकता उस समय होती है कि जिस समय मनुष्य रोगी, या जल्मी होता है। सुज्यु समुद्रके पार रेतीले देशमें पहुंचा हुआ था। अरब देशसे पर रेतके मैदान हैं वहां गया था। वहां उसका पराभव हुआ। वहांसे संदेश मेज। गया। यह देवक प्रार्थना ही हो, तो देवल प्रार्थना इतनी दूरीपरसे कैसी पहुंचे? इसलिये 'संदेश वाहक कुछ यंत्र थे 'ऐसा मानना ही चाहिये।

बडा समुद्र था, उसमें आधारके लिये कोई स्थान नहीं था। इस कारण घोडोंसे चलनेवाले रथ वहां जा ही नहीं सकते थे। भुज्यु नौकाओंसे गया होगा पर आनेके समय वह हवाई जहाजसे आया है। इस विषयमें और सन्त्र देखिये—

कक्षीवान् दैर्घतमसं औशिजः।

१ निः तौग्च्यं पारयथः समुद्रात् । ऋ. १।११८।६

२ युवं भुज्युं भुरमाणं विभिगतम् । खयुक्तिभिः नि बहन्ता पितृभ्य आ ॥ ऋ. १।११९।४

३ अगच्छतं कृपमाणं परावति पितुः खस्य त्यजसा निवाधितम्। स्वर्वतीः इत ऊतीः युवोः अहे चित्रा अभीके अभवन्नभिष्टयः॥ ऋ. १।११९।८

दीघतमा औचथ्यः।

8 युक्तो ह यद् वां तोग्न्याय पेकः वि मध्ये अर्णसो धायि पजः। ऋ. १।१५८।३

५ तौम्च्यो न जिब्रिः ॥ ऋ. १।१८०।५ अगस्त्यो मैत्रावरुणिः ।

६ युवं एतं चक्रथः सिन्धुपु प्रवं आत्मन्वन्तं पक्षिणं तौग्न्याय । येन देवत्रा मनसा निः ऊह्थः सुपप्तनी पेतथुः क्षोदसो महः ॥५ ॥ अवविद्धं तौग्न्यं अप्स्वन्तः अनारम्भणे तमसि प्रविद्धम् । चतस्रो नावो जठरस्य जुष्टाः उद्श्विभ्यां इपिता पारयन्ति ॥ ६ ॥

ऋ. १।१८२।५०६

बाईस्पत्यो भरद्वाज ऋषिः।

ता भुज्युं विभिः अद्भवः समुद्रात्
 तुत्रस्य सूर्वुं ऊह्थुः रजोभिः ।
 अरेणुभिः योजनेभिः भुजन्ता
 पतित्रिभिः अर्णसो निः उपस्थात् ॥ऋ. ६।४२।१

विश्वशे मैत्रावहणिः ऋषिः।

८ उत त्यं भुज्युं अश्विना सखायो मध्ये जहुः दुरेवासः समुद्रे । निः ईं पर्वत् अरावा वो युवाकुः ॥ ७ ॥

ऋ. ७।६८।७

९ युवं अुज्युं अवविद्धं समुद्रे उदूहथुः अर्णसो अस्त्रिघानैः । पतित्रिभिः अश्रमैः अव्यथिभिः दंसनाभिः अश्विना पारयन्ता ॥९॥ ऋ.७।६९।७

व्रह्मातिथिः काष्वः ऋषिः ।

१० कदा वां तौग्न्यो विधत् समुद्रे जिह्नतो नरा। यद्वां रथो विभिष्यतात्॥ २२ ॥ ऋ, ८।५।२२

काक्षीवती घोषा ऋषिका ।

११ निः तौग्व्यं ऊहतुः अद्भयः परि विश्वेत् ता वां सवनेषु प्रवाच्या ॥ ऋ. १०।३९।४

युवं भुज्यं पारयथ ॥ ऋ. १०/४०।७

अत्रिः सांख्यः ऋषिः।

१२ युवं भुज्युं समुद्र आ रजस्पार ईंखितम् । यातमच्छा पतित्रभिः नासत्या सातये कृतम् ॥ ५॥ ऋ. १०।१४३।७

इन मंत्रों में तुप्र राजाका पुत्र भुज्यु परदेश में विजय प्राप्तिके किये गया था ऐसा वर्णन है। (जिल्ली तौग्न्यः। इत. १।१८०।५) तुप्र राजाका पुत्र विजय श्राप्त करनेकी इच्छासे इतना दूर गया था। वहां उसका परामव हुआ। । इसिक्टिये गुश्रूषा करनेके विमान भेजने पडे।

ये विमान तीन थे या चार थे इस विषयमें संदेह है। अगस्य ऋषिके मंत्रमें कहा है कि— चतस्रो नावो जठलस्य जुष्टा । उद्धिन्यां इपिताः पारयन्ति ॥ ऋ. १।१८२।५

'चार नौकाएं अन्तरिक्षमें तुम्हारे— अधिदेवोंके-द्वारा चलायी हुई भुज्युको पार करती रहीं। 'इसमें 'चतस्त्रः नावः 'ये पद चार हवाई जहाज थे ऐसा बता रहे हैं। 'जठल' पद 'जठर 'के लिये हैं। यह वास्तवमें उद्रका नाम है। जो व्यक्तिमें उद्र है वही विश्वमें अन्तरिक्ष हैं अर्थात् ये चार नौकाए विश्वके उद्रमेंसे अर्थात् अन्तरिक्ष-मेंसे भुज्युको पार कर रही थीं। पर कक्षीवान् ऋषिके मंत्रमें—

> त्रिभी रथैः शतपद्भिः वळश्वैः। अतिवजद्भिः ऊह्थः पतङ्गैः॥ ऋ. १।११६।४

तीन रथोंसे जो पक्षीके सहश और अतिवेगसे जानेवाले थे, उनमेंसे भुज्युको उनके साथके अनुयायियोंके समेत अधिदेव उठाकर ले जाते थे।

' चतस्रो नावः।' = अगस्यः

' त्रिभी रथैः।' = कक्षीवान्

इन दो ऋषियों के कथनमें यह मन्तर है। इस विषयकी खोज करनी चाहिये। 'शुश्रूषाके वैमानिक पथक थे 'इतनी बात इमारे लिये पर्याप्त है। फिर वे तीन विमानों के हों, या चार विमानों के हों।

मुज्यु अपने राज्यसे सेना लेकर जो विजयार्थ गया था, वह भी विमानोंसे गया था, ऐसा कक्षीवान्के मंत्रसे पता लगता है, देखिये—

युवं भुज्युं भुरमाणं विभिर्गतं । स्वयुक्तिभिः निवहन्ता पितृभ्य आ ॥

ऋ. १।११९।४

(विभिः गतं भुरमाणं भुज्युं) पक्षी सदश विमानेंसि गये और आनत हुए भुज्युको (युवं) तुम दोनोंने (स्वयु-क्तिभिः) अपनी युक्तियोंसे (पितृभ्यः शा निवद्दन्ता) उसके पिता तुग्रय राजाके पास उस भुज्युको पहुंचाया।

इसमें कहा है कि भुज्यु भी विमानोंसे गया था पर इस मंत्रका अन्वय अन्य रीतिसे भी लग सकता है इस-लिये यह बात यहां अनिश्चितसी रहती है।

> युवं एतं आत्मवन्तं पक्षिणं प्लवं तौग्न्याय चक्रथुः। ऋ. १।१८२।५

' जापने मुज्युके लिये यह पक्षी सहश स्वशक्तिसे युक्त हवाई जहाज किये थे। 'इस मंत्रमें 'पक्षिणं छुवं ' ये हो पद महत्त्वके हैं। ये जहाज पक्षी सहश थे यह बात इससे सिद्ध होती है।

परदेशमें भुज्युका पराभव हुना और वह समुद्रमें कष्टमें पड़ा था—

> अनारभ्भणे तमसि प्रविद्धं अप्सु अन्तः । अवविद्धं तौग्च्यं नावः उत्पारयन्ति ॥

> > ऋ. १।१८२।६

जिसका भादि भन्त नहीं ऐसे भन्धकारमें तथा भगाध जलमें पढ़े भुड्युको भाभिदेवोंकी नौकाएं ऊपर छठाकर पार करती हैं।

अर्थात् यह भुज्यु पराभूत होकर समुद्रमें पढा था। उस समय अन्धकार भी घना था। अर्थात् इस राजपुत्रके पास समुद्रमें चलनेवाली नौकार्ये हुटी फूटी होंगी। उनमें उनके सैनिक रहे थे और कष्ट भोग रहे थे। और वहांसे उसने संदेश भेजा होगा। और वह संदेश प्राप्त करके अधिदेवोंने विमान भेजे होंगे।

इन मंत्रोंको देखनेसे इस बातका स्पष्ट पता लगता है कि मुज्यु समुद्रमें पराभूत अवस्थामें पडा था। वह समुद्र भी अथांग था। आजूबाजूमें किसीका आधार नहीं था। अधिदेवोंके हवाई जहाज आये और (उत् ऊह्थुः) मुज्युके सैनिकोंको उन्होंने ऊपर डठाकर हवाई जहाजमें किया और उसके घर पहुंचा था। यह हवाई जहाजका प्रवास तीन अहोरात्रका था। और यह प्रवास उन जख्मी सैनिकोंको (स्वस्ति) सुखसे हुआ। ऐसे आराम देनेवाले ये विमान थे।

हवाई जहाज अन्तिरक्षमें रहे होंगे, छोटी नौकाएं नीचे छोड दी गयी होंगी। उनके साथ शुश्रुषके स्वयंसेवक गये भीर उन्होंने उन जल्मी सैनिकोंको ऊपर लिया होगा। अर्थात् ये सब साधन होंगे ऐसा ऊपर लिखे पदोंसे स्पष्ट दीखता है। 'उत् ऊहथुः 'का अर्थ 'ऊपर उठाया 'ऐसा ही है। नीचे रहेको ऊपर उठाया जाता है। उपर हवाई जहाज रहेगा, उसमें समुद्रमें पढे जल्मियोंको उपर उठानेके साधनोंके विना नहीं लिया जा सकता। अर्थात् ये साधन थे इसमें संदेह नहीं है।

हवाई जहाज आकाशमें ही रहेंगे, पर जहां चाहिये वहां वे जितनी देरतक स्थिर रहें ऐसी योजना उनमें होनी चाहिये। अन्यथा नीचे समुद्रमें पढे जिल्मयोंको ऊपर उठाना संभव ही नहीं है।

पचास वर्षों के पूर्व युरोपमें बल् न थे। उस समय पक्षी सदश हवाई जहाज नहीं थे। पर वेदमें हजारों वर्षों के पूर्व के हन मंत्रों में 'पतंग, ची, इयेन, पक्षी ' ये पद हवाई जहाजों के लिये प्रयुक्त हुए हैं। ये पद 'पक्षी जैसे हवाई जहाजों के ही निःसंदेह वाचक हैं। ' युरोपीयनों को पक्षी जैसे हवाई जहाजों का पता भी नहीं था, उस समय वैदिक ऋषि ऐसे हवाई जहाजों का वर्णन कर रहे हैं यह आश्चर्यकी बात है।

शुश्रूषापधकके विमान थे, उस समय अन्य आवागम-नके लिये विमान होंगे यह स्वयं सिद्ध है। यदि इन मंत्रोंसे विमानोंका अस्तित्व माना जायगा तो उसके साथ प्रकृति विज्ञानकी जितनी विशेष प्रगति होनी आवश्यक है उतनी माननी ही पढेगी, अन्यथा विमान थे और अन्य प्रगति नहीं थी ऐसा मानना कठिन हैं।

#### ३ विश्वलाको लोहेकी टांग लगाना

खेड राजाकी पुत्री विश्वला थी। वह युद्ध करनेके लिये युद्ध में गयी थी। युद्ध करते समय उसकी टांग टूट गयी थी। अश्वि देवोंने उसकी लोहेकी टांग बिठला कर उसकी चलने फिरने योग्य बनाया। यह वृत्त नीचे लिखे मंत्रोंमें हैं। देखिये—

कुत्स आंगिरस ऋषि । याभिः विश्वां धनसां अथव्यं । सहस्रमीळह आजावजिन्वतम् ॥ ऋ. १।११२।१०

'(सहस्व-मीळ्दे आजौ) सहस्रों सैनिक जहां लडते हैं ऐसे युद्धमें (याभिः) जिन साधनोंसे (धनसां अधर्वर्ध विदेपलां अजिन्वतं) धनका दान करनेवाली अधर्वकुलमें उत्पन्न विदेपलाकी सहायता की। 'इस विदेपलाको किस तरहकी सहायता की गई इसका वर्णन नीचे लिखे मंत्रमें देखिये—

कक्षीवान् दैर्घतमस औशिज ऋषिः। चरित्रं हि वे इव अच्छेदि पर्ण आजा खेळस्य परितक्म्यायाम्। सद्यो जंघां आयसीं विश्वलाये धने हिते सर्त्तवे प्रत्यधत्तम् ॥ ऋ १।११६।१५

(वे: पर्ण इव ) पश्चीका पंख टूटता है उस तरह (भाजा) युद्धमें (खेळस्य चरित्रं भच्छेदि हि ) खेळ राजाकी पुत्री विश्वराका पांव टूट गया था। तब (परि-तक्ष्यायां) उस कठिन समयमें (धने हिते) युद्ध चाल्य रहनेकी मवस्थामें (सर्तवे) चलने फिरनेके लिये (सद्यः) तस्काल ही (भायसीं जंघां विश्वराये प्रत्यधत्तं) लोहेकी टांग विश्वराके लिये कगा दी।

'खेल 'नाम अब भी सीमा प्रान्तके पटाणोंमें है। 'झाका खेल, ईसा खेल ' आदि नाम बाज मी वहां हैं। उस खेल राजाकी पुत्री विश्वाला थी। वह युद्ध करनेके लिये गयी थी। युद्ध चल रहा था, इतनेमें उस विश्वाला लिये गयी थी। युद्ध चल रहा था, इतनेमें उस विश्वाला फिरना बौर युद्ध करना बसंभवसा हो गया। अधिदेवोंने उस विश्वाला आपरेशन किया, धाव ठीक किया और उसको लोहेकी टांग बिठला दी जिससे वह विश्वाला उत्तम रीतिसे चलने-फिरने योग्य बन गयी।

लोहेकी टांग लगानेका कार्य झौर कटी टांगको काट क्रूट करके ठीक करनेका कार्य अधिदेवोंने किया। यह आपरेशन बडा है, तथा लोहेकी टांग लगा कर युद्ध में जाने और युद्ध करनेमें समर्थ बनाना एक कठिन कार्य है। अधिदेवोंने यह ठीक तरह किया है। इस विषयमें कहा है—

सं विश्वलां नासत्या अरिणीतम्॥

羽. 91990199

' हे अधिहेवो । तुमने विश्वणाको ( सं अश्वितां ) ठीक कर दिया था ' तथा—

> प्रति जंघां विश्वणाया अधत्तम् ॥ ऋ.१।११८।६ धियं जिन्वा धिष्ण्या विष्यलावस् सुकृते श्चिवता। ऋ. १।१८२।१

' आपने विश्वपन्नाको नयी जांच लगादी । आप बुद्धिसे कार्य करनेवाले, बुद्धिमान्, उत्तम कार्य करनेवाले, पवित्र कार्य करनेवाले और विश्वपन्नाको चलने-फिरने योग्य बनाः नेवाले हैं।

> काक्षीवती घोषा ऋषिका । युवं सद्यो विदयलां एतवे ऋथः ॥ ऋ.१०।३९।८

तुमने विद्यलाको लोहेकी टांग लगाकर चलने-फिरने योग्य बना दिया।

इस तरह विश्पला नामक शूरवीर राजपुत्रीकी कटी हुई टांगके स्थानपर लोहेकी टांग ठीक तरह लगाकर उसकी चलने-फिरने, युद्ध करने योग्य बना दिया इसका वर्णन है। इस वृत्तसे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि ऐसे वडे आपरेशनस इस वैदिक समयमें होते थे, और कृत्रिम बनावटी अवयव लगाकर लोगोंको अपने कार्य करने योग्य बनाया जाता था।

#### ४ वृद्ध च्यवन ऋषिको तारुण्यकी प्राप्ति

अतिवृद्ध च्यवन ऋषिको आधिदेवोंने कौपधियोंके उपचा-रसे तरुण बनाया और उसका विवाह तरुणी राजपुत्रीके साथ हुआ और वे विवाहित खीपुरुष सुखसे संसारयात्रा करने लगे। च्यवन ऋषिके लिये जो कायाकरूप किया था, उसका नाम " च्यवन प्राद्या" नामसे आयुर्वेदके प्रंथोंमें प्रसिद्ध है। यह आवलोंका पाक है और उसमें अष्टवर्ग आदि औषधियां पढती हैं। 'च्यवनप्राद्या' नाम वेदमें नहीं है, पर च्यवनऋषिको तरुण बनानेका उल्लेख वेदमें है, देखिये—

कक्षीवान् दैर्घतमस औशिजः। जुजूरुषो नासत्योत वर्धि प्रामुञ्जतं द्वापिमिव च्यवानम्। प्रातिरतं जहितस्य आयुः द्खाऽऽदित् पतिं अकृणुतं कनीनाम्॥ ऋ. १।११६।१०

१ जुज्रुषः च्यवानात् द्रापि इव वर्षि प्रमुश्चतं— भति वृद्धच्यवन ऋषिके शरीरसे, कवच निकालनेके समान, जपरकी चमडी तुमने निकाल दी।

शरीरपरसे जैसा कोट उतारते हैं उस तरह शरीर परसे वमडी उतार दी। यही तारुण्य प्राप्त होनेका साधन होगा। शरीरपरसे वमडी उतारी जाय और नयी वमडी वहां भा जाय तो मनुष्य तरुण हो सकता है। साप अपनी कंचुळी उतार देता है उस तरह मनुष्यके शरीरसे उत्परकी पतळी स्वचा औषि प्रयोगसे उतारी जाय, तो मानव शरीर तरुण जैसा पुनः हो सकता है। इस विधिकी सूचना देनेवाळे पद इस मंत्रमें ये हैं— 'द्रापिं इव विधिकी समुञ्चतं ' कुर्ता या कवच उतारनेके समान शरीर परसे वमडी उतार दी।

२ उत जाहितस्य आयुः प्रातिरतं — कौर तुमने उस परित्यक्त जैसे ऋषिको क्षतिदीर्घ क्षायु प्रदान की। शारीर-परकी चमडी उतारनेसे यह वृद्ध तहण बना।

३ आत् इत् कनीनां पति अकृणुत — और अनेक कन्याओं का पति उस च्यवनको तुमने बनाया। इतना तारु-ण्य उस च्यवनके देहमें आया था जिससे वह (कनीनां पतिः) अनेक स्त्रियों का पति होने योग्य जवान हुआ।

च्यवन ऋषिने एक ही कन्याका पाणिग्रहण किया था, भनेकोंका नहीं। यहांके मंत्रमें (कनीनां पितिः) ऐसे पद हैं। इसका अर्थ अनेक, कमसे कम तीन, पित्नयां उसने की ऐसा होता है, पर कथाओं में वैसा नहीं कि खा है। कथामें एक ही पत्नीका उल्लेख हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि उसमें अनेक खियों के साथ विवाह करनेका सामर्थ्य उत्पन्न हुआ था, पर उसने एक ही कन्याके साथ विवाह किया था।

पुराणोंमें ऐसी कथा है कि एक राजाकी राजपुत्री सुकत्या नामक थी। उसके साथ च्यवन ऋषिका विवाह हुआ और वे दोनों सुखसे रहने लगे थे। अर्थात् अधिदेवोंने च्यवनको तरुण बनानेके पश्चात् यह सब हुआ था। वृद्धको तरुण स्त्रीके साथ विवाह करने योग्य बनाना और अपनी भौषधि-चिकिस्सासे यह सब करना एक बडी सिद्धिका आश्चर्य कारक कार्य है। इस विषयमें नीचे लिखे मंत्र यहां देखने योग्य हैं—

> कक्षीवान देर्घतमस औशिज ऋषिः। युवं च्यवानं अश्विना जरन्तं पुनर्युवानं चक्रयुः राचीभिः। ऋ. १।११७।१३ पुनरुच्यवानं चक्रयुः युवानम्। ऋ. १।११८।६

अवस्युः आत्रेय ऋषिः। विभिः च्यवान अश्विना नि याथः।

ऋ, पाणपाप

पौर आत्रेय ऋषिः।

प्र च्यवानाज्जुजुरुषो विधि अत्कं न मुञ्ज्यः।

युवा यदी रुथः पुनः आ कामं ऋण्वे वध्वः॥

ऋ. पाष्ट्राप

अपनी बाक्तियोंसे अतिवृद्ध च्यवन ऋषिको तुमने पुनः तरुण बनाया। (विभिः) पक्षी सदश वाद्दनोंसे तुम च्यवन ऋषिके पास पहुंचे। तुमने वृद्ध च्यवनको तरुण बनाया, उसके शरीरपरसे चमडी कुर्ता उतारनेके समान उतारी और वह तरुण बननेके पश्चात् (वध्वः कामं आ वृण्वे ) तरुणीकी कामनाकी पूर्ण करने योग्य उसको सामध्यवान् बनाया ।

तरुण बनानेका यह फल है। च्यवनने तरुण बननेके पश्चात् तरुणियोंका मन अपने स्वरूपकी और आकर्षित किया। सचे तारुण्यका यही फल है। कायाकरपकी यही सिद्धि है। तथा—

मैत्रावरुणिः वसिष्ठ ऋषिः ।

उत त्यद् वां जुरते अश्विना भूत् च्यवानाय प्रतीत्यं हविदें। अधि यद् वर्ष इत ऊती धत्थः॥ ऋ णहटाइ

हे अधिदेवो ! (हिवर्दे जुरते च्यवानाय ) हवन करने-बाले वृद्ध च्यवनके लिये (वां त्यत् ) तुम्हारा उनके पास जाना (प्रतीखं सूत् ) हित कारक सिद्ध हुआ, क्योंकि (यत् इत ऊती वर्षः ) सृत्युसे संरक्षण देनेवाला स्वरूप आपने (अधि घत्थः ) उनको दिया। तथा—

युवं च्यवानं जरसो अमुमुक्तम् । ऋ. ७।७१।५ 'तुमने च्यवन ऋषिको जरासे मुक्त कर दिया अर्थात् इसे तक्ण बना दिया । 'तथा—

काक्षीवती घोष ऋषिका।

युवं च्यवानं सनयं यथा रथं। पुनर्युवानं चरथाय तक्षथुः॥ ऋ. १०।३९।४

'तुमने (सनयं च्यवानं) बृद्ध च्यवनको (स्थं यथा) जिस तरह स्थको हुरुस्त करके नया जैसा बनाते हैं वैसा (चरयाय पुनः युवानं तक्षथुः) चलने फिरनेके किये पुनः तरुण बना दिया। 'इस मंत्रमें 'तक्ष्मथुः' पद है। यह बता रहा है कि च्यवनके अंग और अवयव ठीक तरह हुरुस्त किये गये थे। एक अवयवमें भी जरा न रहे ऐसा औषधोपचार किया गया था, जिससे वह च्यवनऋषि तरुण जैसा चलने-फिरने और सब कार्य करनेके लिये योग्य बनाया था।

वेदमंत्रोंमें च्यवन ऋषिको तरुण बनानेका वर्णन इतना ही है। वह वृद्ध ऋषि कन्याओंका मन आकर्षित करने योग्य सुन्दर मोहक तरुण बन गया था। परंतु किस औषधि प्रयोगसे वह तरुण बना, उस प्रयोगका नाम भी इन वेद-मंत्रों में नहीं है।

इन मंत्रोंको देखनेसे जिस विधिकी सूचना मिळती है वह विधि यह है। (च्यवानं नियायः) अधिदेव च्यवन ऋषिके पास गये, उस अतिवृद्ध ऋषिका कायाकरूप उन्होंने किया, (विधि, अरकं न, द्वापिन, मुख्यः) चोगा उतारनेके समान उस ऋषिके शरीरकी व्यचा उन्होंने उतार दी और उसको (पुनः युवानं चक्रथुः) फिर तरुण बना दिया। जिस तरह (रथं न) पुराने रथको दुरुस्त करके नया जैसा बनाते हैं, वैसा उन अधिदेवोंने च्यवन ऋषिको तरुण बना दिया।

यह सब कार्य अश्विदेवोंने अपने ( श्वाभिः) पासकी भौषियोंकी शक्तियोंसे किया। जो च्यवन ऋषि चलनेफिरनेमें भी असमर्थ था उसको अच्छी तरहसे चलने-फिरने
योग्य बना दिया तथा ( वध्वः कामं) ख्रियोंकी कामना
पूर्ण हो जाय ऐसा सामर्थ्यवान् तरुण बना दिया। इतना ही
इस कथाके मंत्रोंसे पता लगता है। यही कथा शतपथ
आह्मणमें लिखी है वह अब यहां देखिये—

#### च्यवन ऋषिकी कथा

च्यवनो वा भागवः, च्यवनो बाङ्गीरसः, तदेव जीणिः कत्या रूपो जहे ॥१॥ शर्यातो ह वा इदं मानवो ग्रामेण चचार। स तदेव प्रति-वेशो निविविशे । तस्य कुमाराः क्रीडन्त इमं जीणि कुलारूपं अन्ध्यं मन्यमाना लोष्ट्रीविपि. पिशः ॥ १ ॥ स शर्यातेभ्यश्चक्रोध । तेभ्योऽ संज्ञां चकार, पितैव पुत्रेण युयुधे, भाता भात्रा ॥ ३ ॥ शर्यातो ह वा ईक्षां चके। यत् किमकरं तसादिदं आपदीति। स गोपालांश्च अविपालांश्च संहयित्वा उवाच ॥ ४ ॥ स होवाच। को वो अद्येह किञ्चिदद्राक्षीदिति। ते होचः, पुरुष एवायं जीणिः कुलारूपः शेते. तमनर्थं मन्यमानाः कुमारा लोष्टैः व्याक्षिप-न्निति, स विदांचकार स वै च्यवन इति॥५॥ स रधं यक्तवा, सुकन्यां शायीतीं उपाधाय प्रसिष्यन्द, स आजगाम, यत्र ऋषिरास तत्र ॥६॥ स होबाच। ऋषे नमस्ते, यन्नावेदिषं

तेनाहिंसिपं, इयं सुकन्या, तया ते अपह्रवे. सं जानीतां मे ग्राम इति । तस्य ह तत एव ग्रामः संज्ञे, स ह तत एव शर्यातो मानव उद्ययजे, नेदपरं हिनसानीति ॥ ७ ॥ अश्विनौ ह वा इदं भिपज्यन्तौ चेरतः। तौ सुकन्यां उपेयतः, तस्यां मिथुनं ईपाते। तन्न जन्नौ ॥८॥ तौ होचतः। सुकन्ये कमिमं जीणि कुलारूपं उपशेष, आवां अनुवेहीति, सा होवाच, यसौ मां पिता अददात् , नैवाहं तं जीवन्तं हास्या-मीति, तद्ध अयं ऋषि राजज्ञौ ॥ ९॥ स होवाच। सुकन्ये किं त्वेतद्वोचतामिति, तसा एतद्वयाचचक्षे, स ह व्याख्यात उवाच, यदि त्वैतत्पुनर्ववतः सात्वं वृतान्न वै सुसर्वाः विव स्था, न सुसमृद्धाविव, अथ मे पति निन्दथ इति, तौ यदि त्वा ब्रवतः, केन वाम-सवीं खः, केनासमृद्धाविति, सा त्वं बृतात्, पतिं न मे पुनर्यवाणं कुणुतं, अथ वां वक्ष्या-मीति, तां पुनर्पेयतः तां हैतद्वीचतुः ॥१०॥ तौ होचतुः। एतं हृदं अभ्यवहर, स येन वयसा कमिष्यते तेनैवोदेष्यतीतिः तं हदं अभ्यवजहार, स येन वयसा चकमे तेनो-श. प. बा. धाशापा१-१२ देयायेति॥ १२॥

चयवन नामक एक ऋषि था, जो भृगुकुळका समझा जाता है, अथवा आंगिरस कुळका भी माना जाता है। वह अतिजीण होकर मरियळसा होकर एक स्थान पर पढा था। उस स्थानपर मनुवंशका शर्याती नामक राजा गया। उस राजाके छडके वहां खेळने छगे। उन छडकोंने उस अति जीण ऋषिके सुदें जैसे शरीरपर परथर मारे। इससे ऋषिको कोध आया। इससे उस राजाके राज्यमें सब प्रजाजनोंकी बुद्धि अष्ट हुई। वे आपसमें छडने छगे। पिता पुत्रसे, तथा भाई भाईसे छडाई शुरू होगयी। राजा शर्याती सोचने छगा कि, मैंने ऐसा कीनसा बुराकर्म किया कि जिसके कारण यह आपस्त मेरे राज्यपर आगयी। उसने गवाछियोंको बुळाकर पूछा कि तुमने यहां कुछ देखा है ? वे बोळे कि, यह जो आतिजीण सुर्शाय एथर मारे, वह चयवन ऋषि है ऐसा उस राजाने जान छिया। पश्चात राजाने अपना रथ

जोडा भीर अपनी कन्या सुकन्याको रथपर बिठला कर वह इस ऋषिके पास गया भीर उसे बोला कि 'हे ऋषे ! नमस्ते ' मुझे तुम्हारा ज्ञान नहीं था, इसल्यिये तुमको बहुत कष्ट पहुंचे। क्षमा करो। यह मेरी पुत्री है, यह तुम्हारे लिये भर्षण करता हूं। इसको प्राप्त करके संतुष्ट हो जाओ। मेरे राज्यमें जो बलवा उठा है, वह शान्त हो जावे।'

'तब ऋषि सन्तुष्ट हुआ, इसके संतुष्ट हो जानेसे राजाके राज्यमें जो आपसी संवर्ष ग्रुरू हुआ था, वह सब शान्त हुआ। यह देखकर शर्याती राजाने प्रतिज्ञा की, में अब इसके बाद किसीको कष्ट नहीं दूंगा। उस ऋषिके आश्रमके पास अश्विदेव किसीको चिकित्सा करनेके लिये आये। ये उन्होंने सुकन्याको देखा और उस तरुणीकी इच्छा की। पर उस सुकन्याने उनके प्रस्तावका स्वीकार नहीं किया। तब वे उस सुकन्यासे पूछने छगे कि 'हे सुकन्ये! तू इस मुदें जैसे जीणके पास क्यों रहती है ! तू हमारा स्वीकार कर। '

तब यह सुनकर वह सुकन्या बोली कि— 'मेरे पिताने जिसको मेरा दान किया है, जबतक वह जीवित है, तबतक में उसे नहीं छोड़ंगी।' सुकन्याका यह भाषण ऋषिने सुन लिया। तब वह ऋषि उस सुकन्यासे बोले कि क्या बात हो रही है। सुकन्याने जो हुआ वह सब निवेदन किया। तब ऋषिने उस सुकन्यासे कहा कि 'जिस समय वे अधिनी कुमार फिरसे तुम्हें ऐसा भाषण करने लगेंगे, तब तुम उनसे कहना कि— 'तुम मेरे पतिकी निंदा करते हो, पर तुम तो अपूर्ण और सोभाग्य हीन हो। यदि तुम मेरे पतिको पुनः तरुण बना दोगे, तब तुमको सुपूर्ण और भाग्यसंपन्न बनाने नेका उपाय तुम्हें बताऊंगी।'

सुकन्याने ऐसा अश्विदेवोंसे कहा, तब वे बोले कि 'यदि तुम्हारा पति इस तालावमें गोता लगावेगा, तो जिस आयुकी इच्छा करके गोता लगावेगा, उसी आयुको ऊपर आनेके पूर्व प्राप्त करेगा।' च्यवनने वैसा किया। और वह जीण ऋषि उस तालावमें गोता लगाते ही जिस आयुकी आकांक्षा उसने की उस आयुका बनकर वह ऊपर आया।

तब अधिदेवोंने सौभाग्य संपन्न बननेका उपाय उस सुकन्यासे पूछा, तब च्यवनने यज्ञमें हविभाग प्राप्त करनेका उपाय उनको बताया। अधिनी कुमार मानवोंमें जाते हैं, हरएककी चिकित्सा करते हैं, इसलिये देवोंकी पंक्तिमें बैठ- कर ये द्वाविर्भाग सेवन नहीं कर सकते, ऐसा इन्द्रने निषेध किया था। पर च्यवन ऋषिके सामर्थ्यंसे इस समयसे अश्वि-देवोंको यज्ञमें द्विर्भाग मिळने लगा।

श्वातपथ ब्राह्मणमें यह कथा इस तरह लिखी है। पुरा-णोंमें भी यह कथा करीब-करीब ऐसी ही है। इस श्वत-पथकी या पुराणोंकी कथासे वेदके कथनका स्पष्टीकरण नहीं होरहा है। च्यवन ऋषि किस औषधि योजनासे तरुण हुआ यह इससे पता नहीं लगता।

क्षायुर्वेदके यंथों में 'च्यवन प्राशा ' अवलेहका वर्णन हैं उसका प्रयोग करनेसे क्या फर्क मिलता है, यह वैद्योंका खोज करनेका विषय है। किसी उपायसे ही अधिदेवोंने च्यवन ऋषिको तरुण बनाया था, इतनी बात वेद, ब्राह्मण तथा इतिहास पुराणके वर्णनोंसे सत्य प्रतीत होती है। आगे यह विषय वैद्योंकी खोजका है उस विषयमें वैद्य खोज करें।

इस रीतिसे अधिदेवोंने (१) पंचजनोंका दित करनेके लिये यस्त करनेवाले अत्रिक्सियको राजकीय दलचल करनेके लिये कारावासमें पडनेके कारण कुछ बननेकी अवस्थासे उत्तम हृष्टपुष्ट बनाया, (२) रुग्ण शुश्रुपाके वैमानिक पथक थे, विमान थे, इससे अन्य प्रकारके पथक भी होंगे, (३) विइपलाको लोहेकी टांग लगाकर उसको चलने-फिरने योग्य बना दिया, (४) च्यवन ऋषिको तरुण बनाया।

इससे बडे आपरेशन भी होते थे, चिकित्साएं भी होती थी और अनेक प्रकारकी चिकित्सा तथा शस्त्र कियाके प्रकार भी थे यह स्पष्ट सिद्ध होता है।

इस लेखों दमने चार उदाहरण दिये हैं जो अधिदेव-ताओं के कार्यका स्वरूप बता रहे हैं। आत्र ऋषिको पुनः पूर्ववत् कार्यक्षम बनाया, विश्वलाको लोहेकी टांग कगाकर उसको चलने-फिरने योग्य बनाया, आति वृद्ध च्यवनका कायाकल्प करके उसको तरुण बनाया और रुग्ण ग्रुश्र्याके वैमानिक पथकोंसे काम किया। ये चार महत्वके उदाहरण हमने इस लेखों दिये हैं।

भात्रिऋषि, कुमारी विश्वला भौर वृद्ध च्यवन ऋषि ये मनुष्य थे भौर वैमानिक पथकोंसे भुज्युको तथा उसके सैनिकोंको तीन भहोरात्र वैमानिक प्रवास करके अपने घर पहुंचाया वे भी सब मानव ही थे। अश्विदेव देवोंके वैद्य हैं, पर यह चिकित्सा उनके द्वारा मानवोंकी ही हो रही है। हन चार उदाहरणोंमें ही मान-वोंकी चिकित्सा होगई है ऐसी वात नहीं है, परंतु अश्वि-देवोंने जितनी चिकित्साएं की हैं, अथवा इन चिकित्सा ओंका जो वर्णन वेदमें है वह बहुत करके मानवोंकी ही चिकित्सा है अर्थात् ये अश्विदेव यद्यपि देव थे तथापि ये मानवोंकी चिकित्सा करते हुए विचळन करते थे। इस चिकित्सा करनेके लिये इन्होंने धनके रूपमें मूल्य लिया ऐसा एक भी वचन नहीं है। इसलिये ये चिकित्सा विना कुछ लिये करते थे इसमें संदेद नहीं है।

वारंवार रोगियोंके घर जाना, उनके लिये कौषधीपचार करना, चिकित्साएं तथा शक्कियाएं करनी, रोगियोंको सुयोग्य पुष्टिकारक अन्न देना, उनको कार्यक्षम बनाना यह सब कार्य इनका था। इस कार्यपर ये देवराष्ट्रशासनद्वारा नियुक्त थे ऐसा दीखता है। इस कारण ही हमने इनको ' कारोग्य मंत्री कहा है। इनके आधीन अनेक कार्यकर्ता सहायक अवस्य होंगे ही, अर्थात् इनके कार्यालयसे ये सब कार्य होते थे। इन नाना कार्योंको करनेके लिये इनको मानवोंके घर जाना पडता था। इसलिये देवोंकी एंकिमें बैठकर हविर्माग ये ले नहीं सकते थे। शतपथ इसका वर्णन इस तरह कर रहा है—

न वै सुसर्वाविव स्थः, न सुसमृद्धौ इव।

श. बा. श्राभाषा

'तुम ( अश्विदेव ) अपूर्ण और असमृद जैसे हो। ' अर्थात् अन्य देवोंके समान इनको हाविभाग मिलता नहीं था।

जिस समय च्यवन ऋषिको इन्होंने तरुण बनाया उस समयके पश्चात् च्यवन ऋषिने यज्ञ किया और इस यज्ञमें च्यवन ऋषिने अन्य देवोंके साथ अश्विदेवोंको हविभाग दिया। यह देखकर इन्द्रने कहा कि ऐसी प्रथा नहीं है। परंतु च्यवन ऋषिने कहा कि मैं तो अश्विदेवोंको हविद्याञ्च अवस्य दूंगा। इतना नहीं परंतु इसके पश्चात् सब यज्ञोंमें अश्विनोको अन्य देवोंके साथ हविद्याञ्चका भाग मिळता रहेगा ऐसी व्यवस्था में करूंगा और इस तरह च्यवनने किया। इसकी सूचना शतपथ ब्राह्मणके ऊपर दिये वचनमें स्पष्ट रीतिसे दीखती है। इस विषयका शतपथ ब्राह्मणका संवाद यहां पुनः देखने योग्य है—

सुकन्या च्यवन ऋषिकी पत्नी थी । इनके साथ अधि-नोका वार्तालाप इस तरह हुआ —

सुकन्या— ( न वै सुसर्वाविव स्थः, न सुसमृद्धौ इव ) हे अधिदेवो ! तुम अपूर्ण हो तथा तुम असमृद्ध हो।

अश्विनौ— (केन असर्वों स्वः, केन असमृद्धौ ) हे सुकन्ये ! किस कारण हम अपूर्ण और असमृद्ध हैं ?

सुकन्या— (पातें नु मे पुनर्युवानं कुरुतं, अथ वां वक्ष्यामीति ) दे अधिनौ ! मेरे पतिको तरण बनवा-इये, फिर में कहूंगी कि नुम अपूर्ण और असमृद्ध किस तरह हो।

यह संवाद बता रहा है कि अश्विनौ रोगियों की चिकित्सा करने के लिये मानवों में जाते थे इसलिये देवों की पंक्तिमें बैठकर हविष्यान्न ले नहीं सकते थे। च्यवनकी तरुण बना-ने के पश्चात् च्यवन ऋषिके यज्ञसे अश्विनौको हविष्यानका भाग मिलने लगा।

चिकित्सकोंको रोगीका हरएक अवयव देखना पडता है, इसकी कार्य क्षमता देखनी पडती है, इस कारण प्राचीन समयमें वैद्य श्रोत्रियोंकी पंक्तिमें बैठ नहीं सकते ये। इस स्मार्त पद्धतिका हगम हम इस शतपथके वचनमें देखते हैं। अर्थात् इतने कष्ट सहन करके भी आरोग्य रक्षाका कार्य इनको करना पडता था। यह सब ये उत्तम रीतिसे करतेथे।

च्यवन ऋषिके तरुण बननेका उल्लेख जिन मंत्रोंमें हैं वे मंत्र इन ऋषियोंके हैं---

१ कक्षीवान् दैर्घतमस औशिजः। ऋ. १।११६

२ अवस्युः आत्रेया । ऋ. पाष्प

३ पौर आत्रेयः। ऋ. पाष्ठ

८ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः। ऋ. ७।६८

५ काक्षीवती घोषा । ऋ. १०।३९

दीर्घतमाका पुत्र कक्षीवान्, बात्रिके पुत्र बवस्यु बौर पौर, मित्रावरुणोंका पुत्र वसिष्ठ और कक्षीवान्की पुत्री घोषा। इनके मंत्र यहां दिये हैं। वेद मंत्रोंके ये ऋषि हैं।

कश्लीवान्के मंत्र प्रथम मण्डलमें ( ऋ. १।११६-११८) हैं। अत्रिपुत्र अवस्यु और पौरके मंत्र ( ऋ. ५।७४-७५ ) में हैं। पञ्चम काण्डका नाम ही आत्रेय काण्ड है। विश्वष्ठ ऋषिका सप्तम काण्ड है। ये ऋषि च्यवनको तरुण बनानेका कार्य अश्विदेवोंने किया ऐसा कहते हैं।

वृद्धको तरुण बनाया यह मुख्य बात यहां है। किस रीतिसे तरुण बनाया इसकी थोडीसी सूचना इन मंत्रोंमें है देखिये —

प्र च्यवानात् जुजूरुषो विव्रं अत्कं न मुञ्चथः। ऋ. ५।७४।५

' च्यवन ऋषिके शरीरसे कर्ता उतारनेके समान चमडी उतार दी ' और इससे वह तरुण बन गया। यहां तरुण बननेका उपाय माॡम होता है। वृद्धके शरीरपरकी चमडी उतरनेसे अन्दरसे जो दूसरी चमडी आती है वह तारुण्यके साथ भाती है। सांप कंचुली निकालता है भौर पुनः तरुण बनता है। इस तरह यह है। अर्थात् वृद्ध मनुष्यको तरुण बनाना हो तो ऐसा अपाय करना चाहिये कि जिससे उनके शारीरकी चमडी उतरी जाय, पर वह जीवित रहे। बायु-वेंद शास्त्रमें कायाकलपके अनेक प्रयोग हैं उनमें शत-मलातक भौर सहस्र मलातक ये प्रयोग हैं। शतमला-तकका प्रयोग हमने स्वयं अपने शारीरपर किया था। प्रथम दिन एक, दूसरे दिन दो, इस तरह दसवे दिन १० भिलावे गौके दूधमें उबालकर उस दूधको ठंडा करके उसमें गायका घी और शहद मिलाकर संबेरे केना। फिर एक-एक कम करके बीसमें दिन एक भिलावा लेना। पथ्य गौका दूध पीना और पाष्टिक चावकोंका भात खाना। बीस दिन हो जानेपर शाप दिनोंके बाद इसें मालम हुआ कि शरीरपरकी पतली स्वचा जा रही है। जैसा भायवेदमें कहा वैसा पथ्य हमने नहीं किया था। परंतु त्वचा जानेका अनुभव अवस्य हुआ। भिकावे अधिक छेते और पूरा पथ्य पालन करते, पूर्ण विश्राम छेते तो अवस्य लाम होता। अर्थात् चमडीका उत्तरना यह अंशतः हमारे अपने अनुभवमें आया है।

च्यवनप्राश खानेसे चमडी उतरनेका अनुभव नहीं आता। अन्य कायाकरूप करनेका अनुभव हमें नहीं है। यहां यह इसिक्ये किखा कि वेदमंत्रने जो कहा कि "चमडी कुर्ता उतारनेके समान उतार दी "यह कथन सत्य है। च्यवनकी चमडी किस उपचारसे उतार दी इसका पता वेदमंत्रोंसे नहीं कगता। शतपथका कहना है कि तालावमें खुवकी कगा दी और च्यवन तरुण बन गया। यह कथन हमारे समझमें नहीं आता। वैद्य तथा दूसरे विचारक सका विचार करें और वह कथा है इसका निश्चय करें।

च्यवनके तरुण बननेके विषयमें इतना पर्याप्त है। च्यवन ऋषि मंत्र द्रष्टा ऋषि है। च्यवन भागव ऋषि ऋ. १०।१९।१-८ का वैकल्पिक माना है। शतपथानुसार 'च्यवनो वा भागवः, च्यवनो वा आंगिरसः' अर्थात् यह च्यवन भृगुकुळका होगा अथवा अंगिरस कुळका होगा। शतपथ बाह्मण निश्चय पूर्वक कहता नहीं कि यह च्यवन दोनोंमेंसे कौनसा है। शतपथके केखको इस विषयमें संदेह है इस कारण हम उसका निश्चय नहीं कर सकते। इतना निश्चित है कि किसी वृद्ध च्यवनको अधिदेवोंने अपनी चिकित्सा द्वारा तरुण बनाया था।

#### द्या आदित् पतिं अक्रणुतं कमीनाम्।

雅, 9199年190

' अधिनी देवोंने उसको धनेक कन्याओंका पति होने योग्य तरुण बनाया।' यह वर्णन उसके तरुण होनेका है। एक खीका नहीं परंतु अनेक खियोंका पति वह हो ऐसा युवा वह बन गया। यह निर्देश उसके जवानीके ओजका खोतक है, बहुत खियां करनेका सूचक नहीं है।

क्षश्चिदेवोंकी बृद्धोंको तरुण बनानेकी चिकित्साका वर्णन इस तरह यहां विचार करने योग्य है।

#### अञ्च ऋषिको सामर्थ्य प्राप्ति

बृद्धको तहण बनाना यह कार्य जैसा औषध योजनासे होता है वैसा ही निर्वल अत्रिको पुनः पूर्ववत् बळवान् बनाना भी औषधिप्रयोगसे होनेवाला कार्य है। ऋषि लोग उन्मत्त राजाओं को राज्यगहीपरसे हटाते थे और प्रजाहित-कारी राजाओं को राज्यगहीपर स्थापन करते थे। ज्ञानि-यों को ऐसा ही कर्तव्य करना चाहिये यह उपदेश मति ऋषिके हळचळसे पाठकों को मिळ सकता है। अपना संबंध राज्यशासनसे नहीं है पर भारोग्य मंत्रीके कार्यंसे है। राज्यशासकों कात्रि ऋषिको कारावासमें रखा था। उनके साथ जो उनके (सर्वगणं भात्रि ऋषीसे भावनीतं) भानुयायी थे, उन सबको जेलमें रखा था। उनको भाषिकसे भाषिक कष्ट दिये जाते थे, इस कारण ऋषि कृश हुए थे। इसलिये—

पितुमतीं ऊर्जे असा अधत्तम्। ऋ. १।११६।८

पुष्टिकारक और बलवर्धक अन्न उनको आधिदेवोंने दिया। यह अधिदेवोंका चातुर्य है। निर्वक बने और कृश हुए ऋषियोंको उन्होंने ऐसा अन्न दिया कि जिसके सेवन करनेसे उनमें वल भी वहा और शरीर पुष्ट भी हुआ।

त्यं चिद्रिं ऋतजुरं अर्थ अश्वं न यातवे कृणुथः— उस अत्रिको चलने-फिरने योग्य वोडेके समान बलवान् भौर हृष्टपुष्ट बना दिया। ऐसा ही उनके सब अनुवायि-योंको बलवान् बना दिया था। यह अश्विदेवोंका कार्य था। लोगोंका दित करनेके लिये ऋषि यत्न करते थे और उनको कष्ट हुए तो उन कष्टोंको दूर करनेका कार्य अश्विदेव करते थे। अर्थान् अश्विदेव जनताके हित करनेवालोंके पक्षमें रहते थे।

इस मंत्रमें ' तयं रथं न पुनः कश्चीवन्तं इव ऋणुथः' — रथको नया बनाते हैं वैसा अत्रिको पुनः नवीनसा, तरुण जैसा बनाया। दूसरा उदाहरण 'कश्ची-चन्तं इव 'कश्चीवान्के समान पुनः बळवान् और सामध्यं-वान् बनाया। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि कश्चीवान्को भी इसी तरह अधिदेवोंने बळवान् बनाया था। यहां अत्रिके साथ कश्चीवान्का भी उदाहरण विचारसें छेना योग्य है।

इसी मंत्रमें ' नवं रथं इव' ये पद महत्त्वके हैं। पुराने रथको दुरुत करके बिलकुल नया जैसा बनाते हैं उस तरह भात्रि भौर कक्षीवान्को युवा जैसा बनाया यह माव यहां देखने योग्य है।

कत्रिका यह वर्णन करनेवाले संत्र किन-किन ऋषियोंके हैं यह भी देखिये—

१ कक्षीवान् दैर्घतमस औशिजः।

来. 9199年-999

२ कुत्स आंगिरसः। ऋ. १।११२

३ अगस्यो मैत्रावरुणिः। ऋ. १।१८०

४ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः ऋ. ७।६८

५ ब्रह्मातिथिः काण्यः । ऋ. ८।५

६ अत्रिः सांख्यः। ऋ, १०।१४३

७ गोपवन आत्रेयः। ऋ. ८।७३

८ सप्तवधिः आत्रेयः। ऋ. ५।७८

९ काक्षीवती घोषा। ऋ. १०।३९

इतने ऋषियोंके भंत्र यहां दिये हैं। सांख्य कुछोत्पन्न

भात्रेक्षि एक है। पञ्चममण्डल ' आत्रेयमण्डल 'है उसमें—

> अत्रिः भौमः अत्रिः सांख्यः

आत्रिः

ये तीन ऋषि पृथक् हैं। इनमेंसे यह राष्ट्रीय हरूचक करनेदाला अनुयायियों के साथ कारावासमें जानेवाला एक है वा भिन्न है इसका पता नहीं कगता। सांख्य अति कारावासमें पडे अन्निका वर्णन ऐसा किया है---

त्यं चिद्धिं ऋततुरं अर्थं अर्थं न यातवे।

'उस जर्जर बने अत्रिक्तियों घोडेके समान चक्रने-फिरने योग्य सामर्थ्यवान् बनाया।' इस वर्णनसे स्पष्ट होता है सांख्य अत्रिसे यह अत्रि भिन्न है। क्योंकि 'तं अत्रिं'(उस अत्रिको) ऐसे पद यहां हैं।

'सप्तविधिः आत्रयः ' और 'गोपवन आत्रयः' ये दो ऋषि अत्रिके कारावासका वर्णन करते हैं। ये इनके नामसे दी अत्रिकुळोत्पन्न हैं। इनके मंत्रोंमें भूतकाळके प्रयोग हैं—

सप्तविद्यः आत्रेयः।

अतिः अजोहवीत् नाधमानेव योषा । ऋ. ५।७८।४

अत्रये गृहं कृणुत यूयं अश्विना । ऋ. ८।७३।७ सप्तवधी — धनाय चीके समान धात्रिने धापकी प्रार्थना की ।

गोपवन- हे अधिनो ! जात्रिके लिये आपने सुखदायक घर बनाया।

भत्रिवंशके विद्वान् कह सकते हैं वैसे ये वचन हैं। इस कारण इनसे प्राचीन अत्रि था इसमें संदेह नहीं है।

भित्र ऋषि अनुयागियों के साथ खराज्य स्थापनकी हु क चल करते थे और उस कारण उनको कारावासका दुःख प्राप्त हुआ। उसमें वे बढे कृश भौर निर्वल हुए और अधि-देवोंने उनको पृष्टिवर्धक अब देकर पुनः कार्यक्षम बनाया। इसमें अति ऋषिकी हलचल खराज्य स्थापनार्थ थी ऐसा स्पष्ट होता है। ऋषि लोग खराज्य स्थापनार्थ कितने यरन करते थे, इसका पता यहां लगता है। इसका परिणाम स्वराज्यकी घोषणा करनेमें हुआ है। 'अञ्चि कुलोत्पञ्च रातहब्य ' ऋषिकी यह घोषणा है—

रातह्व्य आत्रेयः

आ यद् वां ईयचक्षसा मित्रं वयं च सूरयः। व्यचिष्टे वहुपाय्ये यतेमहि स्वराज्ये॥

ऋ. पाइदाइ

' हे विस्तृत दृष्टिवालो, हे मित्रो ! तुम भौर हम विद्वान् मिलकर विस्तृत, बहुतोंकी संमित द्वारा जिसका पालन होता है, उस स्वराज्यमें जनिहतार्ध प्रयत्न करेंगे । '

यह घोषणा नित्न कुलोत्पन्न रातहृदय ऋषिकी है। इससे नित्र ऋषिकी प्रचण्ड हलचलके स्वरूपका पता लग सकता है। ऐसी हलचलमें अधिदेव कारावासमें कृष्ट भोगनेवाले लोगोंको पुनः कार्यक्षम तथा सामर्थ्यवान् बनाते थे। इससे अधिदेवोंके कार्यका महत्त्व जाना जा सकता है।

उत्रके उदाहरणोंमें भौषाधिचिकित्साका वर्णन आया है। च्यवनको तरण बनाया इसमें एक व्यक्तिके सुधारका वर्णन है, परंतु अति ऋषिको तथा उनके अनुयायियोंको, जो कारावासके कहोंसे श्लीण हुए थे उनको, पुनः सामर्थ्यवान् बनाया, इसमें सामुदायिक औषधिचिकित्सा है। अधिदे-वोंकी आरोग्यसाधनामें इतना महान सामर्थ्य था।

#### लोहेकी टांग लगाना

अब हम शस्त्रिया करनेका कार्य अधिदेव करते थे इसका विचार करेंगे। खेळ राजाकी पुत्री विद्यला थी। वह युद्धमें गयी। युद्ध करते समय उसकी टांग टूट गयी, उस पर शस्त्रिया करके वहां अधिदेवोंने लोहेकी टांग लगाकर उस विद्यलाको चलने फिरने योग्य बनाया। यह शस्त्रियाका कार्य है। इसका वर्णन करनेवाले ये ऋषि हैं—

१ कुत्स आंगिरस । ऋ. १।११२

२ कक्षीवान् दैर्घतमस औशिजः। ऋ. ११११६

३ काक्षीवती घोषा। ऋ. १०।३९

विश्वलाकी टांग काट कर उस स्थानपर लोहेकी टांग बिठलायी और उसको (एतवे कृथः) चलने-फिरने योग्य बनाया। युद्धमें जाने योग्य उसको बनाया। यह बडी कुश-लताकी बात है इसमें संदेह नहीं है। जो शस्त्रिया करनेवाले लोहेकी टांग बिठलाते हैं और मनुष्यको चलने-फिरने योग्य बनाते हैं वे मनुष्यके अन्य अवयवोंको भी कृत्रिम या बनावटी बनाकर लगा सकते हैं इसमें संदेह नहीं हो सकता। हाथ बनावटी बनाकर लगाना, अंगुलियां लगाना, इस तरह बनावटी अवयव बनाकर समुष्यको कार्य करनेमें समर्थ बनाया जाता था, यह यहां सिद्ध होता है। प्रथमतः टांग काटकर फंकना यह बड़ी शस्त्रिकाका कार्य है। उस जसमको ठीक करके वहां लोहेकी टांग लगाना, इसी तरह अन्यान्य अवयव लगाना यह विद्या इस तरह वैदिक विद्यानोंसे हैं इसमें संदेह नहीं है।

#### वैमानिक पथक

भुज्युके रूग्ण सैनिकोंको अश्विदेवोंके तीन या चार वैमान निकोंने बचाया, इसका वर्णन पूर्व स्थानमें दिया है। वे विमान थे, आकाशमेंसे पक्षीके समान वे जाते थे, वे आका-शमें स्थिर भी रह सकते थे और उनमें भूमिपर नीचे रहे जलमी सैनिकों को ऊपर उठाकर छेनेके कछा यंत्र थे। इतता वर्णन पूर्व भागमें दिया है। विमान चछानेके योग्य विशेष गति उत्पन्न करनेवाछे यंत्र उनमें होंगे ही। ये इंजिन तैयार करनेके कारखाने होंगे, इतनी यंत्र विद्या होगी। यह सब मानना पडता है।

#### और एक विचार

यहां इस छेखतें (१) अति ऋषिका कारावास, (२) विद्यकाको कोहेकी टांग लगाना, (३) वृद्ध चयवन ऋषिकों तरुण बनाना और (४) वैमानिक ग्रुश्रूषा पथककी सैनिकीय ग्रुश्रूषा ये चार विषय हैं। ये इतिहास जैसे दीखते हैं। एक पक्ष ऐसा है कि वेदमें इतिहास नहीं है ऐसा मानता है। दूसरा पक्ष वेदमें प्राचीन कल्पका हतिहास मा सकता है ऐसा मानता है। सृष्टिके आदिमें वेद प्रकट हुए अतः पुर्व सृष्टिकी कुछ बातें वेदमें आ गई हैं ऐसा इस पक्षका मत है। धाता यथा पूर्व मक्कटपयत् वधाताने पूर्व कल्पके समान इस कल्पमें रचना की है। इस कारण इतिहासकी कुछ बातें आ गई हैं। ऐसा ये लोग कहते हैं।

च्यवन ऋषिकी कथाका विचार शतपथने किया है और च्यवनका कुछ भृगुका है अथवा अंगिरा ऋषिका है ऐसा कहा है। च्यवन ऋषिके कुलके विषयमें शतपथकारको ठीक पता नहीं, पर दोनोंमेंसे किसी एक कुलका वह है इतना तो शतपथकार कहता है। अर्थात् च्यवन ऋषि ऐतिहासिक च्यक्ति है ऐसा शतपथका कहना है। इस ऋषिको अर्थि देवोंने तरुण बनाया, स्त्रियोंका उपयोग लेनेके योग्य सामध्यवान् बनाया। शतपथकारके मतसे च्यवन बृद्ध था, उसको उपचार करके तरुण बनाया यह सिद्ध है। शतपथके इस मतका खण्डन करना असम्भव है।

यदि च्यवन ऋषि ऐतिहासिक व्यक्ति था तो अति, विद्यवा और सुज्यु आदिको ऐतिहासिक व्यक्ति माननेमें कोई आपित्त नहीं हो सकती। ऋग्वेदका पंचम मण्डल अतिका ही मण्डल है जिसमें अतिकुलोरपन्न रातहव्य ऋषि की 'बहुपाच्य स्वराज्य 'की घोषणा है। इस घोषणासे भी प्रतीत होता है कि रातहव्य ऋषिके पूर्वजने स्वराज्य स्थापनाकी हलचल की होगी। और शतुराष्ट्रके दुःशासनको दूर किया ही होगा।

अपने अनुयायियोंके साथ अत्रिऋषि हळचळ करता था। इन सब हळचळ करनेवाळोंको कारावासमें डाळा गया था। ऐसा होना स्वामाविक ही था। दुष्ट राज्यशासन ऐसा ही करते हैं और प्रजाजनोंकी आकांक्षाएं ऐसी ही मारना चाहते हैं।

रातहब्य ऋषिकी स्वराज्यकी घोषणा स्पष्ट है। उसमें 'बहुपाच्य स्वराज्य 'ये पद हैं। बहुसंमतिसे जिस स्वराज्यका पालन किया जाता है उस स्वराज्यमें हम प्रजाकी उन्नतिके लिये यस्न करेंगे। यह रातहब्य ऋषिका कथन उसके पूर्वज अन्नि ऋषिकी हलचलका संबंध बताता है। अर्थात् ये दोनों कथन एक दूसरेके साथ जोडकर देखनेसे दोनों कथनोंका ठीक माब ध्यानमें आसकता है। इस तरह च्यवनकी कथा और अन्निकी कथाका ऐतिहा-सिक स्वरूप स्पष्ट होता है। विद्यवला और वैमानिक पथकका भी इसी तरह विचार हो सकता है।

निरुक्तकार 'इति ऐतिहासिकाः ' 'इति नैरुक्ताः ' इस तरह ऐतिहासिकोंका पक्ष स्वतंत्र ऋषिसे देता है। वह ऐतिहासिक पक्षको छिपाता नहीं। भौर निरुक्त पक्षसे वह भिन्न पक्ष है ऐसा कहता है इससे यह स्पष्ट होता है कि निरुक्तकारके पक्षसे भिन्न ऐतिहासिक पक्ष था, परंतु वह उसके समय भी था और कई छोग उस पक्षको माननेवाले भी थे। शतपथकार भी इस इतिहासपक्षको देता है, इतना प्रवक्त यह पक्ष था।

विश्वलाकी टांग और वैमानिक ग्रुश्रूषा पथकके विषयमें भी उसी तरह ऐतिहासिक पक्षवाके अपने पक्षका समर्थन कर सकते हैं।

जो इस इतिहास पक्षको नहीं मानते वे इन शब्दोंके यौगिक अर्थ करते हैं और ये पद गुणबोधक हैं, ब्यक्ति बोधक नहीं है ऐसा प्रतिपादन करते हैं।

अश्विनौ देवोंने क्या क्या कार्य किये वे हमने बताये हैं। इतिहास पक्षका आश्रय केकर ही हमने वह बताया है। पाठक इसको विचार करके जान सकते हैं। दूसरा पक्ष क्या है यह पाठकोंके सामने आजाय इस कारण यहां इस दूसरे पक्षका केवल निर्देश ही किया है। इससे वेदके अर्थका विचार ठीक तरह पाठक कर सकते हैं।

अधिनौ ये स्वास्थ्यमंत्री थे, उनके कार्य देखनेसे अन्या-न्य बातोंका भी पता लगता है और वैदिक सभ्यताका विशाल सक्प ऐतिहासिक पक्षसे ध्यानमें आ जाता है।

पाठक इसका विचार करें। आगे अश्विदेवोंके अन्य कार्योंका खरूप और अधिक बताया जायगा।



### वेदके व्याख्यान

बेदोंमें नाना प्रकारके विषय हैं, उन हो प्रकट करनेके लिये एक एक स्याख्यान दिया जा रहा है। ऐसे स्याख्यान २०० से अधिक होंगे और इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध हो जायगा।

मानवी ब्यवहारके दिब्य संदेश वेद दे रहा है, उनको छेनेके छिये मनुष्योंको तैयार रहना चाहिये। वेदके उपदेश आचरणमें छानेसे ही मानवोंका कल्याण होना संभव है। इसिछिये ये ब्याख्यान हैं। इस समय तक ये ब्याख्यान प्रकट हुए हैं।

- १ मधुच्छन्दा ऋषिका अग्निमं आदर्श पुरुषका दर्शन।
- २ वैदिक अर्थव्यवस्था और स्वामित्वका सिद्धान्त।
- ३ अपना स्वराज्य
- श्रेष्ठतम कर्म करनेकी शक्ति और सौ वर्षोंकी पूर्ण दीर्घाय ।
- ५ व्यक्तिवाद और समाजवाद।
- ६ 🐝 शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
- ७ वैयाकिक जीवन और राष्ट्रीय उन्नति।
- ८ सप्त व्याहातयाँ।
- ९ वैदिक राष्ट्रगीत।
- १० वैदिक राष्ट्रशासन।
- ११ वेदांका अध्ययन और अध्यापन।
- १२ वेदका श्रीमद्भागवतमें द्शंन।
- १२ प्रजापति संस्थाद्वारा राज्यशासन।
- १४ त्रैत, द्वैत, अद्वैत और एकत्वक सिद्धान्त।
- १५ क्या यह संपूर्ण विश्व मिध्या है ?
- १६ ऋषियोंने वेदोंका संरक्षण किस तरह किया?
- १७ वद्के संरक्षण और प्रचारके लिये आपने क्या किया है ?

- १८ देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान।
- १९ जनताका हित करनेका कर्तव्य ।
- २० मानवके दिव्य देहकी सार्थकता।
- २१ ऋषियोंकं तपसे राष्ट्रका निर्माण।
- १२ मानवके अन्दरकी श्रेष्ठ शक्ति ।
- १३ वेदमें दर्शाये विविध प्रकारके राज्यशासन।
- २४ ऋषियोंके राज्यशासनका आदर्श।
- २५ वेदिक समयकी राज्यशासन व्यवस्था।
- ५६ रक्षकाँके राक्षस।
- २७ अपना मन शिवसंकर्य करनेवाला हो।
- १८ मनका प्रचण्ड वेग।
- २९ वेदकी दैवत संहिता और वैदिक सुभाषि तौंका विषयवार संग्रह।
- ३० वैदिक समयकी सेनाव्यवस्था।
- ३१ वैदिक समयके सैन्यकी शिक्षा और रचना।
- ३२ वैदिक देवताओंकी व्यवस्था।
- ३३ वेदमें नगरीकी और वनोंकी संरक्षण व्यवस्था।
- ३३ अपने द्वारामें देवताओंका निवास ।
- ३४, ३६, ३७ वैदिक राज्यशासनमें आरोग्य-मन्त्रीके कार्य और व्यवहार।

अभि व्याख्यान प्रकाशित होते जांयमे । प्रत्येक व्याख्यानका मृत्य । ) छः आने रहेगा । प्रत्येकका डा. व्य. ) दो आना रहेगा । दस व्याख्यानीका एक पुस्तक सजिल्द केना हो तो उम सजिल्द पुस्तकका मृत्य ५) होगा और था. व्य. १॥) होगा ।

मंत्री - स्वाध्यायमण्डल, पोस्ट - 'स्वाध्यायमण्डल (पारडी )' पारडी [ जि. स्रत ]



वैदिक व्याख्यान माला — ३७ वॉ व्याख्यान

[ अश्विनी देवताके मन्त्रोंका निरीक्षण ]

# वैदिक राज्यशासनमें आरोग्यमन्त्रीके कार्य और ज्यवहार

[ ३ ]

[ यह व्याख्यान नागपूर विश्वविद्यालयमें ता. ३१ -१२ -५० के दिन हुआ था ]

टेखक पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

साहित्य-वाचस्पति, वेदाचार्य, गीतालङ्कार अध्यक्ष - स्वाध्याय मण्डल

**ह्वाध्यायमण्डल,** पारडी

मूल्य छः आने

PERSONAL STATES OF THE STATES

# स्वाध्यायमण्डलके प्रकाशन

|                                                                              | वेद ' मानवधर्मके आदि और पावत्र प्रंथ हैं। हरएक आर्य-        | ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य                                 |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| घ                                                                            | मींको अपने संप्रहमें इन पवित्र प्रंथोंको अवस्य रखना चाहिये। | ( अर्थात ऋग्वेदमें आये हुए ऋषियों के दर्शन। )         |                  |
|                                                                              | वेदोंकी संहिताएं                                            | १ से १८ ऋषीयोंका दर्शन (एक जिल्दमें) १६)              | (۶               |
|                                                                              | मूल्य डा.स्य.                                               | ( पृथक् पृथक् ऋषिदर्शन )                              |                  |
| :                                                                            | १ ऋग्वेद संहिता १०) २)                                      | १ मधुच्छन्दा ऋषिका दर्शन ।)                           | 1)               |
|                                                                              | १ यजुर्वेद (वाजसनेषि) संहिता ३ ॥)                           | २ मेघातिथि ,, ,, २)                                   | 1                |
|                                                                              | सामवेद ४) १)                                                | ३ शुनःशेष ऋषिका दर्शन १)                              | 1)               |
| 8                                                                            | अथर्ववेद (समाप्त होनेसे पुनः छप रहा है।)                    | ४ हिरण्यस्तूप न ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , | 1)               |
|                                                                              | र यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता ६) १)                           | ५ कण्व ,, ,, २)                                       | 1)               |
| 8                                                                            | यजुर्वेद काण्व संहिता ४) ॥।)                                | दे स <b>ब्य</b> क्या क्या का भी                       | 1)               |
| 9                                                                            | व यजुर्वेद मैत्रायणी संहिता ६) भ                            | ७ नोघा                                                | 1)               |
| 4                                                                            |                                                             | ८ पराश्चर ,, ,, ))                                    | 1)               |
| 3                                                                            |                                                             | १ गोतम ,, ,, २)                                       | 17)              |
| १०                                                                           | 9.,                                                         | १० कुत्स ,, ,, २)                                     | 1=)              |
| ११                                                                           | यजुर्वेदोय मैत्रायणीयमारण्यकम् ॥) 🥕                         | ११ त्रित ,, ,, ,।।)                                   | 1-)              |
| १२                                                                           | ऋग्वेद मंत्रसूची २) ॥)                                      | १९ संवनन ,, ,, ॥)                                     | 71               |
|                                                                              | दैवत-संहिता                                                 | १३ जिल्लामार्थ                                        | =)               |
| ?                                                                            | अग्नि देवता मंत्रसंग्रह ४) १)                               | 40 minum                                              | 1)               |
| P                                                                            | इंद्र देवता मंत्रसंप्रह ३) ॥)                               | १५ जनगत्नि १।                                         | 1)               |
| 3                                                                            | सोम देवता मंत्रसंप्रह २) ॥                                  | 98 जागामाणी ()                                        | 1)               |
| 8 9                                                                          | उपादवता (अर्थ तथा स्पष्टीकरणके साथ) ३) १)                   | 200000000000000000000000000000000000000               | 1)               |
|                                                                              | पवमान स्कम् (मूल मात्र) ॥) 🔊                                | 24 2777                                               | =)               |
| 4                                                                            | दैवत संहिता भाग २ [ छप रही है ] ६) १)                       | भेठ जाने <b>व</b>                                     | 911)             |
| 9                                                                            | दैवत संहिता भाग ३ ६) १) ये सब ग्रंथ मूल मात्र हैं।          | 20                                                    | •                |
| -                                                                            | अग्नि देवता— [ मुंबई विश्वविद्यालयने बी. ए.                 |                                                       | -1               |
|                                                                              | ऑनर्सके लिये नियत किये मंत्रोंका अर्थ तथा                   | अध्याय १ — श्रेष्ठतम कर्मका आदेश १॥)                  | =)               |
|                                                                              | स्पष्टीकरणके साथ संग्रह ] ॥)                                | अध्याय ३० भनुःथोंकी सच्ची उन्नतिका सच्चा सा           | धन<br><b>≡</b> ) |
|                                                                              | सामवेद (काथुम शाखीय:)                                       | अध्याय ३२- एक ईश्वरकी उपासना १॥)                      | =)               |
| 9                                                                            | ब्रामेगेय (वेय, प्रकृति)                                    |                                                       | =)               |
| 2                                                                            | गानात्मकः-आरण्यक गानात्मकः                                  |                                                       | 1=)              |
|                                                                              | प्रथमः तथा द्वितीयो भागः ६) १)                              |                                                       |                  |
| Đ,                                                                           | <b>ऊह्गान</b> — (दशरात्र पर्व ) १) ।)                       | अथवेवेदका सुबोध भाष्य                                 |                  |
|                                                                              | (ऋग्वेदके तथा सामवेदके मंत्रपाठोंके साथ                     | (१ से १८ काण्ड तीन जिल्दों में )                      |                  |
|                                                                              | ६७२ से १९५२ गानवर्यंत )                                     | १ से ५ काण्ड ८                                        | 5)               |
| 3                                                                            | <b>ऊहगान</b> — (दशरात्र पर्व ) ॥) =)                        | ा भारत से १० काण्ड ८)                                 | 3)               |
|                                                                              | (केवल गानमात्र ६७२ से १०१६)                                 | ११ से १८ काण्ड १०)                                    | 11)              |
| मन्त्री— स्वाध्याय मण्डल, पोस्ट- 'स्वाध्याय मण्डल (पारडी) ' पारडी [ जि.स्त ] |                                                             |                                                       |                  |

[ अश्विनौ देवताके मन्त्रोंका निरीक्षण ]

# वैदिक राज्यशासनमें आरोग्यमन्त्रीके कार्य और व्यवहार

[ तीसरा व्याख्यान ]

#### अश्विद्वोंक कार्य १ कविको दृष्टि दी

'कवि' नामका एक ऋषि था । वह अन्धा था। उसको अहिबदेवोंने दृष्टि दी। इस विषयमें नीचे दिया मंत्र देखने योग्य हैं—

कक्षीवान् दैर्घतमस औशिजः।

उतो कवि पुरुभुजा युवं ह कृपमाणं अकृणुतं विचक्षे ॥ ऋ, १।११६।१४

'बडे द्वाथवाले आश्विद्वो! तुम्हारी कृपाकी इच्छा करनेवाले (कविं) कवि नामक ऋषिको (वि-चक्षे अकृ-णुतं) विशेष देखनेके लिये उत्तम दृष्टि युक्त किया। दिसमें कवि ऋषि अन्धा था, या उसको दोखता नहीं था, उसको देखने योग्य बनाया। अश्विद्वोंने उसकी आंखें ठीक की, जिससे वह विशेष रीतिसे देखने योग्य हो गया।

#### २ ऋजाश्वको दृष्टि रखी

ऋज्राइव अन्धा हुआ था, पहिले इसके आंख ठीक थे, पर पीछेसे उनके आंख पिताने विगाडे, वे अहिवदेवोंने ठीक किये। देखिये-

> कक्षीवान दैर्घतम औशिजः। शतं मेषान् वृक्ये चक्षदानं ऋजाश्वं तं पिताऽन्धं चकार। १ (भाग ३)

तसा अक्षी नासत्या विचक्ष आधत्तं दस्रा भिषजौ अनर्वन् ॥

ऋ. १।११६।१६

'(वृक्षे शतं मेषान् चक्षदानं) वृकीको सौ भेडोंको खानेके लिये देनेके अपराधसे (तं ऋजाश्वं) उस ऋजाश्वको (पिता अन्धं चकार) पिताने अन्धा बना दिया। हे (नासत्या दस्ता भिषजा) सत्य मार्ग बतानेवाले, शत्रु निवारक वैद्यो ! (तस्मै अनर्वन् अक्षी) उस ऋजाश्वके लिये प्रतिबंध रहित दोनों आंखें (विचक्षे आ अधत्तं) विशेष रीतिसे देखनेके लिये तुमने लगा दीं।'

यहां 'भिषजों ' पद है, आष्योंसे चिकित्सा करनेवालोंका वाचक यह पद है। यहां आष्यचिकित्सा करके
आदिवदेवोंने उसकी आंखें ठीक की ऐसा इससे प्रतीत होता
है। ऋज्ञादव मेघोंका रक्षण कर रहाथा। भेडियेने सौ
मेष खाये तो भी उसने पर्वाह नहीं की, इससे उसके
पिताको बहुत कोध आया और उसने उसके मुखपर कुछ
मारा होगा, जिससे ऋज़ादवकी आंखें फूट गयीं। अद्यीदेवोंनें आष्योपचारसे उसकी आंखें ठीक की, सब आंखोंके
दोष दूर किये और उत्तम दृष्टि उनकी आंखोंमें रहे ऐसा
किया। 'अध्यत्तं ' पद मंत्रमें हैं, यह विशेष महत्त्वका पद
है। बाहरसे वस्तु लाकर उसको नेत्रके स्थानमें आधान
करनेका भाव यहां दीखता है।

'नासत्यों 'पद (न+असत्यों) है। जो कभी असत्य नहीं होते, जिनका इलाज यशस्वी होता है। 'दस्ता' पद भी दोषोंका नाश करनेके अर्थमें है। शत्रुको दूर करनेवाले, आंखमें जो विषमता हो गयी थी, उसको दूर करनेवाले ये चिकित्सक हैं।

' अनर्यन् अक्षी ' प्रतिबंध रहित आंख, जिनमें बिगाड या दोपकी संभावना नहीं है, ऐसे दो आंख (वि-चक्षे) विशेष रीतिसे देखनेकी किया करनेके लिये (आ अतं) स्थापन किये। पिताने ऋजाइवकी कोधसे अन्धा बनाया था, क्योंकि ऋजाइव मेषोंको वृकी खाती थी उसको रोकता नहीं था। सो मेष वृकीने खाये, यह ऋजाइव देख रहा या, पर वृकीको प्रतिबंध करता नहीं था। इससे पिता क्रोधित हुआ और उसने अपने पुत्रको अन्धा बना दिया। अर्थात् पिताने पुत्रकी आंखें फोड दो। इस कारण दोनों आंखोंसे ऋजाइव अन्धा बन गया।

वद ऋज़ास्व बहिबदेबोंके पास चला गया। अहिबदेबोंने उसके दोनों आंखोंमें (अक्षी मा मधतं) दो नेत्र बिठला दिये। 'आधा 'धातुका मधं 'स्थापन करना, माधान करना, लगा देना 'हैं। अर्थात् 'ये आंख वाहरसें लाकर लगा दिये, यह भाव यहां है। 'तस्मैं अक्षी आधतं 'उस ऋज़ास्वके लिये दो मांख लाकर लगा दिये और मौषधीपचारसे उस स्थानके सब दोप दूर कर दिये।

यद कार्य शस्त्रिया तथा क्षीवधीपचारका है ऐसा
प्रतीत हो रहा है। आजकल एकके आंख अथवा कृत्रिम
आंख दूसरेको लगा देते हैं, वैसा ही यह कार्य दीख रहा
है। मरे हुएके आंख निकालकर दूसरेके आंखर्में लगा देते
हैं। वैसा किया होगा अथवा बनावटी आंख लगा दिये
होंगे। 'आ अध्यत्तं 'यह किया आधान कर्म बता रही
है। यही बात नीचे दिये मंत्र बता रहा है—

क्क्षीवान् दैर्घतमस औशिजः।

शतं मेषान् चुक्ये मामहानं तमः प्रणीतं अशिवेन पित्रा। आश्ची ऋजाश्वे अश्विनौ अधत्तं ज्योतीः अन्धाय चक्रथुः विचक्षे। 'सौ भेषोंको वृक्षीको खानेके किये प्रदान करनेवाले ऋज्ञाश्व नामक पुत्रको अहितकारी पिताने अन्धा बना दिया। हे अधिदेवो ! उस ऋज्ञाश्वके किये तुमने दोनों आंखें बिठला दी और उस अन्धेको देखनेके किये ज्योति बना दी।'

इस मंत्रमें 'तसै ऋजाश्वे अधी आधत्तं, अन्धाय विचक्षे ज्योतीः चक्रथुः ' इस ऋजामके लिये दोनों आंक्षोंका आधान किया, और उस अन्धेके लिये देखनेके हेतुसे ज्योती दान की। यहां भी 'अक्षी आधत्तं ' अर्थात् आंख लाकर लगा दिये ऐसा कहा है यह शक्कियासे होनेवाला कार्य है। तथा ' अन्धाय विचक्षे ज्योतीः चक्रथुः। ' अन्धेके आंखों में ज्योती निर्माण की यह औषध प्रयोगसे भी होगा।

> कक्षीवान् दैर्घतमस औशिजः। चित् ही रिरेभ अश्विना वां अक्षी ग्रुभस्पती दन्॥ ऋ. १।१२०।६

'हे अश्विदेवो ! हे ग्रुभकर्म करनेवाको ! (मक्षी मादन्) दोनों मांखें प्राप्त करके (वां रिरेभ ) में तुम्हारी प्रश्नंसा करता हूं। 'जिसने दोनों मांखें पुनः प्राप्त की वह मिश्व-देवोंकी प्रशंसा करता है। जिस वैद्यने नयीं मांखें कगा दीं उसकी प्रशंसा रोगी मवस्य ही करता रहेगा।

इस तरह आंखोंको ठीक करने, नयीं आंखें कगाने जीर नयी ज्योती आंखर्में उत्पन्न करनेके विषयमें वेदमंत्रमें वर्णन है।

३ अंधे और ठूलेको ठीक करना

एक ऋषि भन्धा भौर छूला था। भिष्ठदेवीने उसका भान्धापन दूर किया भौर छुलापन भी दूर करके उसकी चलने फिरने योग्य बना दिया। इस विषयमें यह मंत्र देखने योग्य है—

कुत्स आंगिरस ऋषिः ।

याभिः शचीभिः वृषणा परावृजं प्रान्धं श्रोणं चक्षसे एतवे कृथः॥

ऋ. १।११२।८ '( दे वृषणा अधिना !) दे बळवान् अधिदेवो ! (याभिः शचीभिः ) जिन शाक्तियोसे तुमने (अन्धं परावृजं ) अन्धे

来. १।११७।१७

परायुजको (चक्षसे प्रकृथः) दृष्टिसे संपन्न किया और (श्रोणं पुतवे कृथः) छंगडे-छूछेको चरूने फिरने योग्य बना दिया।

यह भी शस्त्र कियाका कार्य दीस्तता है। लंगडे-लू लेके पांव ठीक किये यह शस्त्र कमें है। शस्त्र कमें के पश्चात् जस्म मिरनेके लिये बौपधीप्रयोग किये होंगे। परावृज्ञ ऋषि भरनेके लिये बौपधीप्रयोग किये होंगे। परावृज्ञ ऋषि भन्धा भी था भौर लूका भी था। इसका भन्धापन दूर किया और इसके पांव भी दुरुख किये।

अस्त्राश्वकी केवल भांखें ठीक करनेका कार्य था। उसकी नहीं भांखें लगा दी। परंतु परावृज्ञकी भांखें दुरुद्ध की (भन्धं चक्षसे कृथः) अंधेको देखनेके लिये योग्य बना दिया भौर (श्रोणं एतवे कृथः) ल्के-कंगडेको चलने फिरने योग्य बना दिया।

यहां नयी भांख लगानेका रुल्लेख नहीं, परंतु जो भांख थी वही ठीक करनेका वर्णन हैं। इसलिये यद्यापि ये दोनों भांख ठीक करनेके वर्णन हैं, तथापि उपचारपद्धित पृथक् पृथक् है। यह यहां विशेष रीतिसे और सूक्ष्म रीतिसे देखना योग्य है।

#### ४ कण्वको दृष्टि दी

कण्वको दृष्टि देनेका वर्णन वेदमें है वह यहां देखिये--हिरण्यस्तप आंगिरस ऋषिः।

याभिः कण्वं अभिष्टिभिः प्रावतं युवं अश्विना। ताभिः ष्वस्मां अवतं शुभस्पती पातं सोमं ऋतावृधां॥ ऋतावृधां॥ ऋ. ११४७।५

'जिन शक्तियोंसे तुमने, हे आश्वेदेवो ! कण्वकी रक्षा की उन शक्तियोंसे तुम दमारी रक्षा करो । और सोमपान करो । 'स्था— कृत्स आंगिरसः ।

याभिः कण्वं प्र सिषासन्तं आवतं ताभिः ऊ षु ऊतिभिः अश्विना गतम् ॥

ताभः ऊ षु ऊाताभः आश्वना गतम् ॥ ऋ. १।११२।५

' जिन साधनोंसे स्तुति करनेवाले कण्वकी तुमने सुरक्षा की, उन रक्षा साधनोंसे तुम दमारे पास माभो। 'तथा— कक्षीवान् दैर्घतमस औशिजः।

महः श्लोणस्य अश्विना कण्वाय प्रवाच्यं तत् वृषणा कृतं वां य न्नार्षदाय श्रवो अध्यधत्तम् ॥ ऋ. १)११७/८ 'हे अश्विदेवो ! तुमने धन्धे कण्वको दृष्टि दी और नार्थदको अवणकी ज्ञाकि दो, यह वर्णनके योग्य कर्म तुमने किया। 'कण्वको चक्षु दिये इस विषयमें नीचे लिखा मंत्र आधिक स्पष्ट हैं—

युवं कण्वाय अपिरिताय चक्षुः प्रत्यघत्तम् । क्र. ११११८७

तुमने अन्धे कण्वको चक्षु दिये। तथा यही बात और भी कही है—

ब्रह्मातिथिः काण्व।

युवं कण्वाय नासत्या अपिरिप्ताय हम्ये । शश्वदूतीदंशस्यथः॥ ऋ. ८१५१२३

हे अधिदेवो । तुमने ( अपिरिशाय कण्वाय ) दुःखी कण्वको (हम्यें ) महलमें रखकर शाश्वत संरक्षण दिया । ' तथा और—

यथा चित् कण्वं आवतं ॥ कर. ८।५।२५ जैसी तुमने कण्वकी रक्षा की । इसमें कण्व ( हम्यें ) महलमें था, दृष्टिन होनेसे दुःखी था, उसको दृष्टि दी और उसकी सुरक्षा की ।

कण्व ऋषि था। बडे गृहमें रहा था। 'महाशाला, महाश्रोत्रियाः' ऐसा ऋषियोंका वर्णन जाता है। ऋषि झोंपडीमें नहीं रहते थे, विशाल मकानमें ही रहते थे। क्योंकि उनके पास सकडों युवक विद्या सीखनेके लिये आते थे। वे सब झोंपडीयोंमें कैसे रहेंगे ? 'हम्यें 'पदसे विशाल मकानका बोध होता है और वह योग्य है।

#### ५ कलिको तरुण बनाया

कुत्स आंगिरसः।

कार्लि याभिः वित्तजानि दुवस्यथः॥

ऋ. १।११२।१५

(वित्त-ज्ञानि किलं) जिसको स्त्री प्राप्त है अर्थात् जो विवादित हुआ है उस किलको सुरक्षा की । यह किल बृद्ध हुआ था उसको तरुण बनाकर भार्वेबदेवोंने उसकी रक्षा की । इस विषयसें देखिये—

जमदिम भागवः।

युवं विप्रस्य जरणां उपेयुषः पुनः कलेः अकुणुतं युवद्धयः॥ ऋ. ८।१०१।८ '(जरणां उपेयुषः) वृद्धावस्था प्राप्त हुए (कलेः) किलिको (पुनः युवत् वयः अकृणुतं) पुनः यौवनकी आयु प्रदान की।

जिस तरह च्यवनके विषयमें विस्तारसे तरूण बननेका वृत्त कथन किया है वैसा किछके विषयमें नहीं किया, परंतु 'बृद्धको तरूण बनाया ' इतनी बात तो अस्यंत स्पष्ट है। यह च्यवनके तरूण बनानेके समान ही है।

# ६ साहदेव्यको दीर्घायु किया

एपा वां देवाविश्वना कुमारः साहदेव्यः। दीर्घायुः अस्तु सोमकः॥ ९॥ तं युवं देवाविश्वना कुमारं साहदेव्यम्। दीर्घायुवं कुणीतन॥ १०॥ ऋ. ४।१५।९-१०

'हे शक्तिदेवो ! तुमने सहदेव कुमार सोमकको दीर्घायु किया । ' अर्थात् यह कुमार बीमार या मरियल-सा था इसको हृष्टपुष्ट बनाकर दीर्घायु किया ।

यह क्षीपधिप्रयोगका कार्य है। कुमारको दीर्घायु बना-नेका अर्थ कुमार क्षति कुश क्षीर मरणीन्मुख था उसको बळवान् बनाकर दीर्घायु किया ऐसा स्पष्ट है।

#### ७ इयावको दीर्घायु किया और पत्नी दी

युवं स्यावाय रुशातीं अद्तं । ऋ. १।११७।८ 'तुमने स्यावको तेजिल्लिनी पत्नी दी।' अर्थात् उसके किये सुंदर पत्नी दी। यह स्याव अरीरमें तीन स्थानपर खंडित था। देल्लिये—

त्रिधा ह इयावं अश्विना विकस्तम् । उत् जीवसे पेरयतं सुदानू ॥ ऋ. १।११७।२४ 'हे अश्विदेवो! (त्रिधा विकस्तं इयावं) तीन स्थानीं-पर जलमी हुए इयावको (जीवसे उत् ऐरयतं) दीर्घ जीव-नके लिये तुमने ऊपर उठाया।' और ऐसे पुरुषको ठीक करके उसका विवाह सुन्दर स्त्रीके साथ कर दिया और उसको दीर्घ आयु भी दी।

यह स्याव शारीरमें तीन स्थानोंपर टूटा हुआ था। बडी जखमें हुई थी। इनको ठीक किया, घाव ठीक किये, उसका शारीर अच्छा किया, सामर्थ्यवान् किया, दीर्घ आयुवाला किया और उसका विवाह भी सुन्दर तरुणीके साथ किया।

इसमें शरीरपरके घाव दुरुस्त करना, उससे शरीरमें जो दोप हुए हों ये दूर करने, शरीर सामध्यवान करना मौर विवाह करके गृहस्थ धर्ममें सुखसे रहने योग्य बनाना ये सब कार्य हैं।

८ वंदनका रक्षण और दीर्घायुकी प्राप्ति वन्दनका बचाव अधिदेवोंने किया था इसका निर्देश नीचे छिखे मंत्रोंसे देखिये—

उत वन्द्नं ऐरयतं स्वर्दशे ॥ ऋ. १।११२।५ 'अपनी दृष्टि प्राप्त करनेके लिये वन्द्रनको ऊपर उठाया।।' अर्थात् वन्द्रन गिर गया था उपको ऊपर उठाया और उपको अपनी (स्वर्दशे) दृष्टि-अपने आंखोंसे प्रकाश देखनेकी ख्यिति प्राप्त दोनेके लिये जो करना आवश्यक था, वह अधिदेवोंने किया। इसी विषयमें और देखिये—

तत् वां नरा शंस्यं राध्यं च
अभिष्टिमत् नासत्या वर्षथम् ।
यद् विद्वांसा निधिमिव अपग्ळहं
उद् दर्शतात् ऊपथुः वन्दनाय ॥

ऋ. १।११६।११

(हे नरा नासिया) हे नेता अधिदेवो! (वां तत् आभि-ष्टिमत् वरूथं) वह तुम्हारा स्पृहणीय और आदरणीय (शंस्यं राध्यं) प्रशंसनीय तथा पुज्य कार्यं है। हे विद्वानो! (यत्) जो (अपगूळहं निधिं इव) गुष्ठ खजानेके समान (दर्शनात्) देखने योग्य बढे गहरे गढेसे (वन्दनाय उत् जपशुः) वन्दनको जपर उठाया।'

वन्दन गहरे गढ़ेमें पडा था, आंखें टूट गयों थीं, अप-घातसे निर्वे हुआ था, इसकी गढ़ेसे ऊपर उठाया, बाहर निकाला, बलवान् बना दिया और उसकी दृष्टि भी ठीक कर दी।

इस मंत्रमें 'अप गूळहं निधि इव 'ये पद हैं। खजा-नेको गुप्त स्थानमें भूमिमें गाडकर रखते थे। यह बात रेमके वर्णनमें भी था चुकी है। इनकी यहां तुलना करना योग्य है। दोनों ऋषि गढेमें गिरे थे। उनकी तुलना 'गढेमें रखे धनके समान ये ऋषि गढेमें थे 'ऐसी की है। अर्थात् अपने धनको भूमिमें गाडकर रखनेकी बात यहां स्पष्ट दोखती है। अब वंदनका वर्णन और देखिये—

सुषुष्वांसं न निर्ऋतेः उपस्थे सूर्यं न दस्ना तमासे क्षियन्तम् । शुभे रुक्मं न दर्शतं निखातम् उत् ऊपथुः अभ्विना वन्दनाय ॥ ऋ १।११७)५ 'हं (दस्ता धार्श्वना) शत्रुनिवारक धार्श्वदेवो ! (तमसि क्षियन्तं सूर्यं न ) भन्धरे छिपे सूर्यं के समान (निर्केतेः उप-स्थे सुयुष्वांसं) विनाशके समिप सोये हुएके समान विनाशको करीब करीब प्राप्त हुए ( छुभे दर्शतं स्वमं न ) शोभाके योग्य दर्शनीय सुदर्णके समान (निखातं) गांडे हुए (वन्द्रनाय उत् उपथुः) वन्द्रनके हित करनेके छिये तुमने उसको उपर उठाया।

इस मंत्रमें कहा है कि बन्दन गढ़ेमें पढ़ा था, विनाश होनेकी अवस्थातक (निर्फ्तेः उपस्थे) उसकी शोचनीय अवस्था बनी थी, (शुभे रुक्तमं दर्शतं निखातं न) सुन्दर दर्शनीय आभूषण गढ़ेमें रखनेके समान बन्दनको गढ़ेमें डाल दिया था, अथवा बन्दन गढ़ेमें गिर गया था, उसको तुमने ऊपर डठाया और ठीक किया।

इस मंत्रमें भी 'सुन्दर आभूषण गडेमें रखते हैं।" (दर्शतं रूक्मं निखातं न) ऐसा कहा है। उदयके पूर्व सूर्य जैसा अन्धेरमें रहता है (सूर्यं न तमसि क्षियन्तं) इस उपमामें यह वन्दन ऋषि सूर्यके समान तेजस्वी है, परंतु सूर्य सवेरे शामको अन्धेरसे छिपा रहता है, वैसा यह वन्दन ऋषि अत्यन्त ज्ञानी है, परंतु गढेमें गिरनेके विपत्तिमें पडा है। वह ज्ञानी होनेपर भी गढेमें गिरनेके कारण विनाश होनेकी अवस्थातक पहुंचा था। इस सरनेकी अवस्थातक पहुंचे हुए वन्दनको अधिदेवोंने ऊपर उठाया और सुदृढ बनाया। और देखिये—

> उत वन्दनं पेरयतं दंसनाभिः ॥ ऋ ११११८/६ प्रदीर्घेण वन्दनः तारि आयुषा ॥

> > ऋ. १।११९।६

'तुमने वन्दनको (दंसनाभिः) अपनी अनेक श्वाक्तियोंसे बाहर निकालकर ठीक किया। तथा (दीर्घेण आयुषा प्र तारि) उसको दीर्घ आयु देकर उसका तारण किया।'

उसको दीर्घाय बनाया ऐसा यहां कहा है। इस वन्दनके शरीरपर बहुत प्रयोग करनेकी भावत्यकता थी ऐसा भनु-मान 'दंसनाभिः' पदसे हो सकता है। इस पदसे तीन या अधिक उपाय किये गये थे ऐसा स्पष्ट दीखता है। वन्दनकी अवस्था कैसी थी इसका विचार करनेके लिये नीचे लिखे मंत्रका विचार करना योग्य है— युवं वन्दनं निर्ऋतं जरण्यया रथं न दस्रा करणा सं इन्वथः। क्षेत्राद् आ विशं जनथो विपन्यया प्र वां अत्र विधतं दसना भुवत्॥

ऋ. १।११९।७

'हे (दस्रा करणा) दोष दूर करनेवाले कुक्षल कथि। देवो ! (जरण्यया निर्म्नतं वंदनं) बुढापेसे पूर्णतया कप्रदायी अवस्थाको पहुंचे वंदनको (रथं इव समिन्वथ) रथको जिस तरह दुरुस्त करते हैं उस तरह उसको नयासा-वरुणसा— बनाया और (विपन्यया) अपनी बुद्धिसे (वित्रं क्षेत्रात् आजन्यः) उस बाह्मणको क्षेत्रके गढेसे ऊपर लाकर नया तरुण जैसा बनाया। इस तरह तुम्हारे प्रशंसनीय कार्य हुए हैं।

युवं वंदनं ऋद्यदात् उदूपथुः ॥ ऋ. २०।३९।८ 'तुमने वंदनको गहरे कृतेसे ऊपर उठाया ।' हत्यादि मंत्र वन्दनको सुदढ, दीर्घायु, तरुण बनाया, उसकी दृष्टि सुधारी और सुखदायी जीवनसे युक्त बनाया ऐसा भाव बता रहे हैं।

वन्दन ऋषि विद्वान् तथा तेजस्वी था। वह गहरे गढेमें गिर गया था, उसकी दृष्टि दूर होकर वह अन्धा बना था, कृश तथा शरीरसे निबंज बना था, मरनेतक अवस्था उसकी पहुंची थी। ऐसी अवस्थामें उसकी गढेसे ऊपर उठाया, उसकी दृष्टि ठीक की, उसका शरीर सबल किया और उसकी दृष्टि बनाया रथको दुरुस करनेके समान उसके हरएक अवयव ठीक करने पडे। अर्थात् अनेक उपाय करके उसकी तरुण तथा दीर्घायु बनाया गया।

#### ९ रेभकी सहायता

रेमकी सहायता अश्विदेवोंने की थी, इस विषयके मंत्र अब देखिये~

कुत्स आंगिरसः।

याभी रेभं निवृतं सितं अद्भयः
उत् वंदनं ऐरयतं स्वर्टशे ॥ कः १।११२।५
'(निवृतं सितं रेभं) हुवाये और बंधे रेभको तुमने
(याभिः) जिन साधनों तथा छपायोंसे (स्वर्टशे उदैरयतं)
प्रकाशको देखनेके छिये अपर उठाया। इसी तरह वन्दनको

भी तुमने ऊपर उठाया। वन्दनका सब वर्णन इससे पूर्व आ जुका ही हैं। 'रेभका वर्णन यहां देखना हैं-

कक्षीवान् दैर्घतमस औशिजः।

दश रात्रीः अशिवेना नव युन् अवनद्धं अथितं अव्सु अन्तः। विष्ठतं रेभं उदिन प्रवृक्तं उन्निन्यथुः सोममिव स्तुवेण ॥ ऋ. १।११६।२४

'(अप्तु अन्तः) जलके अन्दर (द्वा रात्रीः) द्स रात्री और (नव चून्) नौ दिनतक (अशिवेन अवनदं) अमंगलकारी शत्रुने बांधकर रखे हुए (उद्नि विमुतं) जलमें भीगे (प्रवृक्तं रेमं) ऐसे व्यथित रेमको (श्विन्यथुः) उत्तर लाया, जिस तरह सुवासे सोमको उत्तर लाते हैं।

इस मंत्रमें कहा है कि अशुभकारी दुष्ट शतुओंने रेमकी वांधकर नी दिन और दस रात्रीतक जलमें हुवाकर रखा था। इस कारण उसकी बड़ी पीड़ा हुई थी। अधिदेवोंने उसको ऊपर निकाला और उसके सब कष्ट दूर किये। जलमें दुवे रहनेके कारण शरीरको शतिकी बाधा हुई थी, उस बाधाको दूर करके उसका शरीर ठीक किया। और देखिये—

कक्षीवान्।

अर्घं न गूळहं अरिचना दुरेचैः ऋषिं नरा वृषणा रेभं अप्सु । सं नं रिणीथो चिप्रतं दंसोभिः न वां जूर्यन्ति पुटर्या ऋतानि ॥ १।११७।४

हे (वृषणा नरा अधिना) बळवान् नेता अधिदेवो! (दुरेवै: अप्सु गूळ्हं) दुष्टों द्वारा जळमें डुबाये (तं रेमं ऋषिं) उस रेम ऋषिको (दंसोमि:) अपने अनेक मैपज्य कमींसे (अधंन) घोडे जैसा बळवान् (संरिणीया:) बना दिया। ये (वां प्र्यां कृतानि न जूर्यन्ति) आपके पूर्वं समयमें किये कर्म क्षीण नहीं होते अर्थात् हनका स्मरण हमें हैं। ये कर्म आपने किये थे यह प्रसिद्ध बात है।

रेभ ऋषि था ऐसा यहां कहा है ! दुष्टोंने उस ऋषिको बांधकर जलमें फेंक दिया था । क्योंकि वह ऋषि रेभ उनके दुष्ट कृत्योंमें बाधा डालता था । इस रेभको आधिदेवोंने जकसे ऊपर लाया और भनेक उपचारोंसे उसको घोडके समान हृष्टुष्ट भौर बलवान् बना दिया । भौर देखिये —

> हिरण्यस्य इव कलशं निखातं ऊद् ऊपथुः दशमे अदिवना अहन्॥

ऋ. ३।३१७।१२

'सोनेका कलका जैसा जमीनमें गाइकर रखते हैं, उस तरह रेभ ऋषिको जलमें डुबा दिया था, हे अश्विदेवो ! तुमने दसर्वे दिन उसको (उत् ऊपथुः) ऊपर निकाला।

यदां भी रेभ ऋषि दस दिन जलमें हुवाया गया था ऐसा कहा है। दस दिन जलमें पढा रहनेसे वह बढा निर्वेल हो गया था। उसको झौषधोपचारसे अधिदेवोंने ठीक किया था।

इस मंत्रमें 'हिरण्यस्य कलशं निखातं' ये पद हैं। सोनेके बाभूपणोंसे भरा कलश मूमिमें गाढ देते हैं। अर्थात् सुरक्षित रखनेके किये भूमिमें रखते हैं। यह कथन विचार-णीय हैं। आभूपणोंको सुरक्षित रखनेके लिये ऐसा करते हैं। ऐसे कथन इससे पूर्व भी दो तीन वार आये हैं। रेम बलमें डुवाया था, इसको समझानेके लिये यह उपमा है। सोनेके बाभूपण कलशमें बंद करके जैसे जमीनमें गाड देते हैं, उस तरह रेमको जलमें बांधकर डुवाया था। बीर भी देखिये--

ऊत् रेभं दस्रा वृषणा शचीिभः।

来. ११११८।६

'हे (दस्ना वृषणा) शत्रुके नाशकर्ता बळवान् अश्वि देवो, तुमने अपनी (शचीभिः रेभं उत् ऐरयतं) शक्तियोंसे रेभ ऋषिको ऊपर निकाळा। 'तथा-

युवं रेभं परिपूतेः ऊरुष्यथः। ऋ. १।११९।६ 'आपने रेमको (परिपूतेः उरुष्यथः) संकटसे बचाया।' और देखिये-

काक्षीवती घोषा।

युवं ह रेभं वृषणा गुहाहितं । उदैरयतं ममृवांसं अध्विना ॥ ऋ. १०।३९।९

'हे (वृषणा सिधना) बळवान् सिधिदेवो! तुमने गुहामें पडे रेम ऋषिको (मसृवांसं रेमं) मरनेकी सर्वस्थासे ऊपर छाकर बचा दिया। ' इससे स्पष्ट होता है कि रेभ ऋषि मरनेकी अवस्थातक पहुंचा हुना था। अधिदेवोंने ऐसी अवस्थासे उसको गढेसे बाहर निकाका और उसको हृष्टपुष्ट, स्फूर्तिका तथा घोडेके समान कार्यक्षम बना दिया। यह औषधि प्रयोगोंका सामर्थ्य है।

#### १० द्धीची ऋषिको अश्वका सिरका भाग लगाना

द्धीची ऋषि था। उसके पास मधुविद्या थी। उसको अधिदेव सीखना चाहते थे। अधिदेवोंने द्धीची ऋषिके सिरपर श्रम्भक्रिया की और उस स्थानपर वोडेके सिरका माग लगाया। उसके पश्चात् द्धीचीने मधुविद्या अधिदेवोको सिखाई। यह कथा नीचे लिखे मंत्रोंमें दीखती है-

दध्यक् ह यत् मधु आथर्वणो वां।
अद्यक्ष्य श्रीष्णां प्र यदीं उवाच ॥ ऋ. १।११६।१२
आथर्वणाय अदिवना दधीचेऽइव्यं शिरः प्रत्यैः
रयतम् । स वां मधु प्रवोचत् ऋतायन् त्वाष्ट्रं
तत् दस्तौ अपि कक्ष्यं वा॥ ऋ. १।११७।२२
युवं दधीचो मन आ विवासथः।
अथ शिरः प्रति वां अद्यं वदत् ॥ ऋ. १।११९।९

'( आधर्वणः दध्वङ्) अधर्वकुळमें उत्पन्न दधीची ऋषिने (अधस्य शीष्णां ह) घोडेके सिरसे ही ( वां ) तुम दोनोंको ( यत् हें मधु प्र उवाच ) मधुविद्याका उपदेश किया था। '

है (दस्तें) शत्रुका विनाश करनेवाले अश्विदेवो ! (आधर्वणाय दधीचे) अधर्वकुलोत्पन्न दधीची ऋषिके लिये (अइब्यं शिरः) बोडेका सिर (प्रति ऐरयतं) तुमने कगा दिया। (सः ऋतायन्) वह सत्यका प्रचार करताथा, (वां मधु प्रवोचत्) तुम दोनोंको उसने मधुविद्याका उपदेश कियाथा। (यत् वां) बैसी ही तुम दोनोंकी (अपि कक्ष्यं त्वाष्ट्रं) अवयवोंको जोडनेकी विद्या जो त्वष्टासे प्राप्त थी वह भी यहां प्रसिद्ध हुई।

'( युवं दधीचः मनः) तुम दोनों दधीची ऋषिका मन (आ विवासयः) अपनी और आकर्षित कर चुके और ( अइब्यं शिरः वां प्रति अवदत्) घोडेके सिरने तुमको वह उपदेश दिया। इन मंत्रों में द्यांची ऋषिको बोडेका सिरका भाग लगाया, और उसने अधिदेवोंको मधुविद्या सिखाई यह वृत्त है। यहां प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या घोडेका सिरका भाग मनुष्यके सिरपर बिठलाया जा सकता है ? आजके शख-विद्याके तज्ज्ञ कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। पर यही बात उपनिषद्में भी कही है। बृहदारण्यक उपनिषद्में कहा है-

इदं वैतत् मधुदध्यङ्काथर्वणोऽहिवभ्यां उवाच। तदेतद्दिः पश्यन्नवोचत्। "तद्वां नरा सनये दंस उग्नं आविष्कृणोमि तन्यतुः न वृष्टिम्। दध्यङ् ह यत् मधु आथर्वणो वां अञ्चस्य शीष्णां प्रयदीं उवाच " इति॥ १३॥

बृ. उ. श्रापाव

'यह मधुविद्या अथर्ववेदी द्यीची ऋषिने अधिदेवोंको कही। इस विद्याको जाननेवाले ऋषिने कहा है। 'अथर्व-वेदी द्यीची ऋषिने घोडेके मुखसे तुम दोनोंको मधु-विद्याका उपदेश किया। (हे नरा) नेता अधिदेवो! (तत् वां इदं उग्नं दंसः) वह यह आपका शस्त्रक्षियाका उम्न कर्म है, जो लोकहितकारी वृष्टिके समान लोकहितके लिये में प्रसिद्ध करता हूं। 'यह मंत्र ऋ. १।११६।१२ वां है। और देखिये—

इदं वै तत् मधु दध्यङ्ङाथर्वणोऽध्विभ्यां उवाच । तदेतहाषः परयन्नवोचत् ।

" आथर्वणाय अश्विनौ दघोचेऽइव्यं शिरः प्रत्येरयतम्। स वां मधु प्रवोचत् ऋतायन् त्वाष्ट्रं यद्दस्राविप कक्ष्यं वां '' इति ॥

बृ. उ. २।५।१७

' यह वह मधुविद्याका ज्ञान अधर्वकुलीत्पन्न द्विचीने अधिदेवोंको कहा। वह यह ऋषि देखकर बीला! ' हे अधिदेवों शे कहा। वह पह ऋषि देखकर बीला! ' हे अधिदेवों ! तुमने द्वीचीको चोडेका सिर विटलाया। सत्य-निष्ठ उस ऋषिने उस मधुविद्याको तुम्हें उपदेश द्वारा कहा। हे ( दस्ता ) शत्रुनाशकर्ता अधिदेवो ! ( स्वाष्ट्रं कक्ष्यं ) स्वष्ट्रं संबंधी गृह ज्ञान तुम्हें उसने कहा। ' यहांका मंत्र वहीं है जो पूर्वस्थानमें दिया है। ऋ. १।११७।२२

इदं वै तत् मधु दध्यङ्ङाथर्वणो अश्विभ्यां उवाच । तदेतहिषः पश्यन्नवोचत् । "पुरश्चके द्विपदः पुरश्चके चतुष्पदः । पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशादिति।" स वा अयं पुरुषः सर्वासु पूर्षु पुरिशयो नैनेन किंचन अनावृतं नैनेन किंचनासंवृतम् ॥ वृ. २।५।१८

इस ज्ञानको अथर्ववेदी द्यीची ऋषिने अश्विदेवोंसे कहा था। वह ज्ञान ज्ञाननेवाळे ऋषिने ऐसा कहा। 'उस ईश्व-रने दो पांवके शरीर बनाये, उसीने चार पांवके शरीर बनाये। वह पुरुष पश्ची होकर, अर्थात् अन्तरिश्चगामी होकर, शरीरमें प्रविष्ट हुआ। 'शरीरमें प्रवेश करनेवाला, शरीरमें शयन करनेवाला पुरुष ही यह बासमा है। इसने कुछ व्यापा नहीं ऐसा यहां कुछ भी नहीं है, इसके द्वारा कुछ प्रविष्ट हुआ नहीं ऐसा भी कुछ नहीं। अर्थात् यह अन्दर और बाहर सबको घेरकर रहा है। 'पुरुश्चके ' यह संश्व शतपथ १४।पाप।१८ में है।

इदं वै तन्मधु द्ध्यङ्काथर्वणोऽदिवभ्यामुवाच।
तदेतहापः पश्यन्नयोचत्। "रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव तद्स्य रूपं प्रतिचक्षणाय। इन्द्रोमायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता द्यस्य हरयः
द्याता दशेति।" अयं वै हरयोऽयं वै दश च
सहस्राणि वहाने चानन्तानि च तदेतह्रसा
पूर्वमनपरमदन्तरमवाह्यमयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूरित्यनुशासनम्॥ इ. राषा१९

'यह मधुविद्या अथर्ववेदी दथीची ऋषिने अधिदेवोंसे कही। इसको जाननेवाले ऋषिने ऐसा कहा था। ''वह आस्मा प्रत्येक रूपके लिये प्रतिरूप बना है। वह उसका रूप देखनेके लिये हैं। परमास्मा इन्द्र अपनी अनंत शक्तियोंसे अनंत रूप बना है। विश्वरूप बनकर वह कार्य कर रहा है। दस सौ अर्थात् अनेक किरण ये उसकी अनंत शक्तियां ही हैं। '' दश सहस्र अनंत जो शक्तियां हैं वे सब मिलकर वह एक ब्रह्म ही है। यह सब ब्रह्म ही है। यह अपूर्व है, इससे भिन्न दूसरा ऐसा वहां कुछ भी नहीं है। यह आस्मा ही ब्रह्म है। सबका अनुभव केनेवाला यही है। यही उपदेश है।

यह सब ब्रह्म है, यही ज्ञान मधुविद्या है। यह अथर्व-वेदीय द्धीची ऋषिके पास थी। द्धीची ऋषि इस विद्याको जानता था। अधिदेवोंने द्धीची ऋषिका मस्तक घोडेका विरका भाग लगाकर दुरुस्त किया । इसलिये यह विद्या दर्धाचीने अधिदेवोंको सिखाई ।

यहां क्षश्चिद्वोंने शस्त्रियाका बढा कुशलताका कर्म किया। मनुष्यके सिरपर घोडेके सिरका भाग जोडना कौर मनुष्यका सिर ठीक करना यह साधारण कार्य नहीं है । जो क्षाश्चिद्वोंने किया था।

११ इन्द्रको सेषके वृषण लगाये

इन्द्रने अहल्याके साथ अयोग्य व्यवहार किया, इससे गौतम ऋषिको कोध आया और--

इन्द्रस्यापि च धर्मज्ञ छित्रं तु वृषणं पुरा । ऋषिणा गौतमेनोव्यां ऋद्वेन विनिपातितम् ॥ छिनपुराण १९।२७

'गौतम कुद्ध हुआ बार उसने इन्द्रके वृषण काटकर भूमिपर गिराये।'(गौतमेन कुद्धेन इन्द्रस्य वृषणं छिन्नं, उन्याँ विनिपातितं) स्वपःनीके साथ बुरा न्यवदार करने वालेके साथ उसका पति ऐसा ही करेगा। इन्द्रने देवोंकी प्रार्थना की—

अफलस्तु ततः शको देवानाग्निपुरोगमान् । अव्रवीत् अस्तनयनः सिद्धगंधवंचारणान् ॥ १ ॥ तन्मां सुरवराः सर्वे सर्षिसंघाः सचारणाः । सुरकार्यकरं यूयं सफलं कर्तुमईथ ॥ ४ ॥

वा. रामायण बाल ४९ ' अण्ड विहीन हुआ इन्द्र देवोंसे बोला, कि मैंने सुर-कार्य किया है इसल्ये मुझे बाप सफल कीजिये। 'अर्थात मेरे अण्ड गिर गये वे आप मुझे लगाईये। यह प्रार्थना सुनकर देवोंने मेपनुषण उसको लगाये—

अग्नेस्तु वचनं श्रुत्वा पितृदेवाः समागताः । उत्पाट्य मेपबृपणौ सहस्राक्षे न्यवेशयन् ॥

दा, रामा. बा. ४९/८

' अभिका भाषण सुनकर पितृदेवोंने मेषके वृषण उखाड कर इन्द्रको लगा दिये।' इससे इन्द्र पुनः पूर्ववत् पुरुष बना। अर्थात् यह कार्य उस समयके शखकिया करनेवा-लोंने ही किया होंगा।

क्षाज वंदरकी प्रथियां मनुष्यको छगाते हैं, पर मेढेके वृषण मनुष्यको छग सकते हैं या नहीं, इस विषयमें संदेह है। पर प्राचीन समयमें यह कार्य होता था। इस विषयमें वेदमंत्रोंमें या अधिनोंके मंत्रोंमें कुछ भी वर्णन नहीं है। यह रामायणमें है परन्तु यहां यह देखने योग्य है इसिटिये यहां दिया है। यदि यह इस तरह हुआ होगा, तो अधिदेवोंके कार्याख्यसे ही हुआ होगा, क्योंकि अधिदेवोंने ऐसे बहुत ही कार्य किये ऐसे वर्णन बहुत ही हैं।

#### १२ पठवींके पेटका सुधार

याभिः पठवां जठरस्य मज्मना । अग्निर्नादीदेखित इद्धो अज्मन्ना ॥

ऋ. १।११२।१७

( इदः चितः अधिः न ) प्रदीप्त क्षीर प्रज्विकत अधिके समान (पठवां) पठवां नरेश ( याभिः अडमन् ) जिन शक्तियाँसे संगत होकर ( जठरस्य मज्मना ) पेटके बळसे ( आ अदीदेत् ) पूर्णतया प्रदीप्त हो उठा, प्रसिद्ध हुआ।

पेटकी शक्ति, पेटकी पाचन शक्ति, तथा पेटमें जो अन्य शक्तियां हैं उनके सुधार होनेसे शरीरकी शक्ति बढ़ती है भौर मनुष्य महान् कर्म करनेसें समर्थ होता है और सुप्र-सिद्ध होता है। उस तरह अश्विदेशोंके चिकित्सा कर्म कर-नेसे पठवीका सामर्थ्य बढ गया। उसका पेठ सुधरा और शरीरकी शक्ति बढ़ गई।

#### १३ नार्षद्को श्रवण शांकि दी

इस समयतक आंख, पेट, शारीर ठीक करनेके कार्य जो अधिदेवोंने किये थे, उनका वर्णन किया। अब कानोंका सुधार करनेके विषयमें देखिये—

कक्षीवान् दैर्घतमस ओशिजः।

प्रवाच्यं तत् वृषणा कृतं वां ।

यत् नार्षदाय श्रवो अध्यधन्तम् ॥ ऋ ११११७।८

' जो आपने नार्षदको श्रवणशक्ति दी वह आपका कृत्य
वर्णन करने योग्य हजा । '

नार्षद बिहरा था। सुननेमें उसके कान असमर्थ थे। अश्विदेवोंने उसके कान ठीक किये और वह अपने कानोंसे सुननेमें समर्थ हुआ। यह कार्य वर्णन करने योग्य हुआ ऐसा भी ऊपरके मंत्रमें लिखा है। लोग इस कार्यकी प्रशंसा करने लगे इतना आश्वर्यकारक यह कार्य हुआ था।

१४ विमना और विश्वकका बुद्धिका सुधार मनुष्यका मन तथा बुद्धि बिगड गयी, तो मनुष्य निकम्म। दोता है, इसिकिये उपचारोंसे मन, बुद्धिका सुधार वैद्य करते हैं। इस विषयमें देखिये —

> कथा नूनं वां विसना उपस्तवत् युवं धियं दद्धुः वस्यइप्रये। ता वां विश्वको हवते तन्कृथे। मा नो वि यौष्टं सख्या मुमोचतम्॥

> > ऋ. ८।८६।२

(विमना नूनं वां कथा उपस्तवत्) विमनाने आपकी किस तरह प्रशंसा की थी ? (वस्य-इष्टये) इष्ट घन प्राप्त करनेके लिये (युवं धियं दृद्धः) आपने उसको बुद्धि दी। (विश्वकः तन् कथे वां हवते) विश्वक अपने शरीरके सुधारके लिये आपकी प्रार्थना कर रहा है। (नः सख्या मा वि यौष्टं) हमारी मित्रताका विरोध न कर और दमें दुः खसे (सुमोचतं) सुक्त कर दो।

इस मंत्रसे ' विसना ' का नाम आया है। ' वि-मना ' वह है जिसका मन बिगडा है, जिसका मन ठीक कार्य नहीं कर रहा। इसकी अधिदेवोंने ( धियं दद्धुः ) बुद्धि प्रदान की, मनका सुधार किया जिससे (वस्य-इष्ट्यें ) इष्ट धनकी प्राप्त करनेमें वह समर्थ हुना। उपचारोंसे मनका सुधार करने और बुद्धिकी कार्यक्षमता बढानेका यहां उल्लेख है।

इसी मंत्रमें कहा है कि ' विश्वकः तनू क्रथे हवते।' विश्वक शरीरके सुधारके लिये तुम्हारी पार्यना कर रहा है। इसका शरीर रोगी, कृश और असमर्थ था। उसके शरीरका सुधार अश्विदेवों के औपध उपचारों से हुआ और विश्वक सामर्थ्य संपन्न हुजा। ' चिश्व-क ' का अर्थ सब कार्य करने में जो समर्थ है यह है। विविध कार्य करने की क्षमता शरीर में आ जाय, इसलिये विश्वक शरीरपर उपचार किये गये और उसमें ये यशस्त्री हुए। ऐसा कार्यक्षम शरीर उसकी प्राप्त हुआ।

#### अश्विदेवोंने किनका संरक्षण किया ?

#### १५ दिवोदास

अश्विदेवोंने अनेकोंका रक्षण किया था। प्रायः इस रक्षणके लिये 'अव् 'धातुका प्रयोग वेदमें होता है। इस धातुके अर्थ अनेक हैं जिनका विचार इम अन्तमें करेंगे। प्रथम हम जिनका रक्षण किया उनका वर्णन करनेवाले मंत्र यहां देखेंगे---

> यासिष्ठं वर्तिः वृषणा विजेन्यं दिवोदासाय महि चेति वां अवः॥

> > ऋ. १।११९।४

( विजेन्यं वर्तिः आयासिष्ठं ) सुदूरवर्ति उसके घर आप गये (वां अवः ) और आपका संरक्षणका कार्यं ( दिवो-दासाय महि चेति ) दिवोदासके लिये वडा ही महत्वपूर्णं हो सुका।

कि शिदेव दिवोदासके दूरस्थित घरपर गये, उन्होंने उसके सुधारके लिये उपचार किया, उस उपचारने उसको बडा लाम हुआ।

१६ पृश्चिगु और पुरुकुत्स

याभिः पृश्चिगुं पुरुकुत्सं आवतं ।ऋ. १।११२।७ ' अनेक शक्तियोँद्वारा पृश्चिगु और पुरुकुरसकी रक्षा की। '

१७ द्शवजादिका रक्षण

याभिः दशवजं आवतं । ऋ. ८।८।२० याभिः कुत्सं आर्जुनेयं शतकत् प्र तुर्वीतिं प्र च दभीतिं आवतं । याभिः ध्वसन्ति पुरुषानते आवतं ।

ऋ. १।११२।२३

याभिः सिन्धुं मधुमन्तमसश्चतं वसिष्ठं याभिः अजरौ अजिन्वतम् । याभिः कुत्सं श्चतर्यं नर्यं आवतम् ।

ऋ. १।९२।९

युवं ह करां युवं अश्विना शयुं युवं विघन्तं विघवां उरुष्यथ । युवं सिनिभ्यः स्तनयन्तं अश्विना अप वजं ऊर्णुथाः सप्तास्यम् ॥ ऋ. १०:४०।८ अ।पने दशवज, क्रस्स, भार्जुनेय, तुवींति, दभीति, ध्वसन्ति, पुरुषन्ति, सिन्धु, विषष्ठ, श्रुतर्य, नर्य, क्रश, शयु, विघन्त भादिकी रक्षा की और गौओं के वादेको खोळ दिया था । तथा—

> याभिः अन्तकं जसमानं आरणे याभिः कर्कन्धुं वय्यं च जिन्वथः।

> > ऋ, १।११२।६

'जिन साधनोंसे अन्तक, कर्कन्धु और वय्यकी रक्षा की।'

#### १८ कक्षीवान्का रक्षण

उशिक् पुत्र कक्षीवानके रक्षणके विषयमें नीचे किखे मंत्र देखने योग्य हैं—

> याभिः सुदानू औद्दाजाय विणिजे दीर्घश्रवसे मधुकोशो अक्षरत्। कक्षीवन्तं स्तोतारं याभिः आवतं।

> > ऋ. १।११२।११

युवं नरा स्तुवते पिज्ञियाय
कक्षीवते अरदतं पुरंधिम्। ऋ. १।११६।७
तद् वां नरा शंस्यं पिज्ञियेण
कक्षीवता नासत्या परिज्मन्।
शाफादश्वस्य वाजिनौ जनाय

रातं कुंभानसिंचतं मधूनाम् ॥ ऋ. १।११७।६ ' जिन शक्तियोंसे उशिक् पुत्र दीर्घश्रवाके किये मधुका खजाना दिया और कक्षीवान्की रक्षा की। पज्रपुत्र कक्षी-वान्को उत्तम बुद्धि दी। हे अधिदेवो ! वह तुम्हारा आति प्रशंसनीय कार्य है जिसकी कक्षीवान्ने प्रशंसा की। आपने शहदके सौ घडे कोगोंके लिये भरकर दिये।

#### १९ ऋतस्तुभ

ओम्यावती सुभरां ऋतस्तुभं। ऋ. १।५१२।२० 'ऋतस्तुभको सुरक्षित तथा भरपूर सामग्री देकर तुमने उसका रक्षण किया।'

#### २० औचश्य

दस्या ह यद् रेक्णः औवध्यः वां प्रयद् सस्याथे अकवाभिः ऊती।

来. 9196019

उपस्तुतिः औचथ्यं उरुष्येन् मा मां इमे पतित्रणी वि दुग्धाम् । मा मां पधो दशतयः चितो घाक् प्र यद् वां वद्धः तमि खाद्ति श्लाम् ॥

ऋ. १।१८०।१

'हे (दला) अधिदेवो ! ( औचध्यः ) उचध्यका पुत्र (रेक्णः) धनके छिये (वां) आपकी प्रार्थना करता है, उसको तुम (मकवाभि: ऊती) निर्दोष रक्षणोंसे (प्र सस्राधे) रक्षण करते हैं। '

(मां भीचथ्यं उपस्तुतिः उरुष्येत्) मुझ जीचथ्यको तुम्हारी स्तुति सुरक्षित रखे। (हमे पतित्रिणी मां मा वि दुग्धां) ये सूर्यसे बने दिनरात मुझे निः सार न बना डालें। (श्वतत्यः चितः एधः) दस गुणा प्रदीष्ठ हुआ। अप्रि (मां मा धाक्) मुझे मत जला देवे। (यत् वां बदः) जो आपका भक्त बांधकर फेंका गया था वही फेंकनेवाला (स्मनि क्षां खाद्ति) वहीं स्वयं धूलीको खाता हुआ वहां पढा है।

अर्थात् मुझ आँचध्यका उत्तम संरक्षण हो । और जो सज्जनोंको कष्ट देता है वह दुःख भोगे।

> याभिर्वम्रं विपिपानं उपस्तुतं कांक्रं याभिः वित्तज्ञानिं दुवस्यथः। याभिः व्यश्वं उत पृथिं आवतं।

> > ऋ. १।११२।१५

'वम्र, उपस्तुत, कलि, व्यथ और पृथिकी रक्षा तुमने की थी।'

यथा चित् कण्वं आवतं प्रियमेधं उपस्तुतं आर्त्रे सिंजारं अश्विना ॥ ऋ. ८।५।२५ 'हे बिधिदेवो ! तुमने कण्व, प्रियमेध, छपस्तुत, बान्नि, सिंजारका संरक्षण किया था।'

#### २१ सप्तवधि

सप्तविधि च मुञ्जतम् । क्र. ५१७८/५ भीताय नाधमानाय ऋषये सप्तवध्रये । मायाभिः अश्विना युवं दृक्षं सं च विवाचथः ॥

ऋ. ५।७८।६ प्र सप्तविधः आशसा धारां अग्नेः अशायत। अन्ति षड् भुतु वां अवः॥ ऋ. ८।७३।९ युवं० चक्रथुः सप्तवध्रये। ऋ. १०।३९।९

सप्तविश्विकी तुमने मुक्तता की । सप्तविश्वि ऋषि भयभीत हुआ था, प्रार्थना कर रहा था। तुमने अनेक युक्तियोंसे वृक्षः से बने रथको तोड-जोडकर ठीक करते हैं उस रीतिसे ठीक किया था। सप्तविश्वी अग्निकी धारामें पडा था, उसको तुमने बचाया था। वह आपका संरक्षण हमें प्राप्त हो। तुमने सप्तवधीको सहायता करके ऐसा ही उसको संरक्षण दिया था।

यथोत कृत्वये धने अंशुं गोष्वगस्त्यम्। यथा वाजेषु सोभरिम्॥ ऋ. ८।५।२६ 'तुमने युद्धोमें अंशु, अगस्त्य और सोभरीका रक्षण कियाथा।'

यातं वर्तिः तनयाय तमने च आगस्त्ये नासत्या मदन्ता । ऋ. १।१८४।५ 'आप आनन्दसे अगस्यके घर गये और उसका तथा उसके बाळवचोंका रक्षण किया।'

> याभिः पक्यं अवथो याभिः अधिगुं याभिः वधुं विजोषसम् । ताभिः नो मश्च त्यं अश्विना गतं भिषज्यतं तदातुरम् । ऋ. ८।२२।१०

' जिन साधनोंके साथ तुम पन्य, बाधिगु, बधुकी रक्षा करनेके किये जाते हैं, उन साधनोंके साथ हे अधिदेवो ! हमारे पास आजो और रोगीकी चिकित्सा करो। '

> यत् अद्य अश्विनौ अपाक् यत् प्राक् स्थो वाजिनीवसू । यद् द्रुह्यवि अनवि तुर्वशे यदौ हुवे वां अथ माऽऽगतम् ॥ अतः ८।१०।५

'हे अधिदेवो! तुम जो पश्चिममें पूर्वमें तथा द्वह्यु, अनु, तुर्वश, यदुके पास जाते हैं, वैसे ही मेरे पास मी आओ।'

> युवं वरो सुपाम्णे महे तने नासत्या । अवोभिः याथः वृषणा वृषणवसू ॥

ऋ ८।२६।

दे (वरो नासत्या वृषणा वृषण्वस्) श्रेष्ठ, सत्य प्रेरक, बलवान् भौर धनवान् भश्चिदेवो ! भाष सुषामन्के किये (मदे तने) बहुत धन मिले इसिलये (भवोभिः याथः) संरक्षणोंके साथ जाते हैं।

याभिः शारीः आजतं स्यूमरश्मये।

ऋ. १।११२।१६

' स्यूमरइमीके संरक्षणके लिये जिन शाक्तियोंसे बाणोंको तुमने शत्रुपर फेंका था।' याभिः शर्यातं अवधः महाधने ।

ऋ. १।११२।१७

'जिन शक्तियोंसे तुमने शर्यातका रक्षण युद्धसें कियाथा।'

याभिः व्यथ्वं आवतं। ऋ. १।११२।१५ 'जिन शक्तियोंसे व्यथकी तुमने रक्षा की।'

#### २२ शंयु

तिः नो अध्विना दिव्यानि भेषजा त्रिः पार्थिवानि त्रिः उ दत्तं अद्भवः। ओमानं रायोः ममकाय सुनवे त्रिधातु रामं वहतं शुभस्तती॥ ऋ. १।३४।६

है-(शुभः पती अश्विना) शुभ कर्म करनेवाळे अश्विदेवो! (नः दिव्यानि भेषजा त्रिः) हमें खुळोकको तीन औषधें, (पार्थिवानि त्रिः) पृथिवीपरकी तीन और (अद्भयः त्रिः दत्तं) जळोंके तीन दे दो। (ममकाय भूनवे शयोः) मेरे पुत्रको सुख प्राप्त हो इसळिये (ओमानं त्रिधातु शर्भ वहतं) संरक्षक और तीन धातुओंसे सुस्थिति देनेवाळा सुख हमें दे दो।

#### २३ वत्स ऋषि

वत्स ऋषिकी सहायता अश्विदेवोंने की थी। इस विष-यमें नीचे लिखे मंत्र देखने योग्य हैं—

यो वां नासत्यौ ऋषिः गीधिः वत्सो अवीवृधत्। तस्म सहस्रानिणिजं इपं धत्तं वृतश्चुतम्॥ १५॥

आ नृनं अश्विना युवं वत्सस्य गन्तं अवसे।
प्रास्ते यच्छतं अवृतं पृथु छिदिः युयुतं या
अरातयः॥१॥
यन्नासत्या भुरण्यथः यद्वा देव भिषज्यथः।
अयं वां वत्सो मतिभिः न विन्दते हविष्मन्तं
हि गच्छथः॥६॥

यन्नासत्या पराके अर्वाके अस्ति भेषजम् । तेन नूनं विमदाय प्रचेतसा छिदैः वत्साय यच्छतम् ॥ १५॥ अ. ८।९।१;६;१५

हे ( नासत्या ) सत्यानिष्ठ अश्विदेवो । (यः वरसः ऋषिः) जो वरस ऋषि (वां गीर्भिः अवीवृधत् ) आपकी स्तुति अपनी वाणीसे करता रहा था, (तस्म ) उस वस्स ऋषिको ( घृतरचुतं ) घी टपकानेवाला (सहस्र-निर्णितं ) सहस्र प्रकारका (हपं धत्तं ) अन्न या हष्ट धन दे दो ॥ १५॥

हे अधि देवो ! (युवं नृतं) तुम निश्चयसे (वस्सस्य अवसे आगतं) वस्सकी रक्षाके छिये आओ, (अस्में) इसे (पृथु अ-वृकं छिदें:) विस्तीण मेडिये जैसे कोधी शत्रुः आसे रहित घर (प्रयच्छतं) दे दो। तथा (याः अरातयः) जो दुष्ट शत्रु है उनको (युयुतं) दूर करो ॥ १ ॥

है (देवा नासस्या) देवो सस्यपालको ! (यत् अर-ण्यथः) जो तुम भरणपोपणका कार्यं करते हो, (यत् वा भिष्ठयथः) अथवा जो चिकित्सा करते हो (अयं वत्सः) यह वत्स ऋषि (वां मितिभिः न विन्दते) आपको अपनी बुद्धियोसे जान नहीं सकता, हतना आपका कार्यं महान् है आप (हविष्मन्तं हि गच्छथः) यज्ञकर्तिके पास जाते हैं॥ ६॥

हे (नासत्या) अश्विदेवो ! (प्रचेतसा) हे बढे चित्त-वाको ! (यत पराके) जो दूर देशमें (अविके) जो समीप (भेषजं अस्ति) औषध है, (तेन) उससे (विम-दाय वत्साय) मदसे रहित वत्सके किये (नृनं छिदैः यच्छतं) निश्चयसे अच्छा घर दो॥ १५॥

वरसकी सद्दायता किस वरह की थी यह बात इन मंत्रों में स्पष्ट होती है। उसका घर रोग रहित किया, उसकी सीषध दिये, दूरसे या समीपसे वे काये और उसका पोषण भी किया।

> २४ मनुकी सहायता याभिः पुरा मनवे गातुं ईपथुः ॥ १६॥ याभिः मनुं शूरं इषा सभावतं ॥ १८॥

> > ऋ. १।११२

यद् वा यज्ञं मनवे सं मिमिक्षथुः ॥ ऋ. ८।१०।२ दशस्यन्ता मनवे पूर्व्यं दिवि यवं वृकेण कर्षथः ॥ ऋ. ८।२२।६

'जिन शक्तियोंसे तुमने मनुको अच्छा मार्ग बताया था।' 'जिन शक्तियोंसे श्रूर मनुको अब देकर तुमने योग्य रीतिसे रक्षण किया।' 'मनुके लिये यज्ञको सम्यक् रीतिसे सिद्ध किया।' 'पहिले मनुको खुलोकमें धन दिया और हकसे जौकी मुमिका कर्षण किया।' इसमें मनुकी योग्य मार्ग बताया, योग्य अन्न दिया, जिससे वह श्रूर हुआ आदि वर्णन है।

#### २५ मान्धाता

मान्धातारं क्षेत्रपत्येषु आवतं । ऋ. १।११२।१३ 'क्षेत्रपतिके कर्तव्योमें मान्धाताकी रक्षा की ।' जिससे वह उत्तम क्षेत्र पति हुआ।

#### २६ पौरकी सहायता

पौरं चिद् झुदपुतं पौरं पौराय जिन्वथः। यदीं ग्रभीततातये सिंहं इव दुहस्पदे॥

है पौर ! ऐसी हांक (पौराय) नगर निवासी जनके लिये ( श्रद्मुतं पौरं चित् हि) जलमें दूबनेवाले नागरिक जनकी सहायतार्थ ( जिन्वथः ) तुमने मारी थी, (यत् गृभीतता-तये ) जब शत्रु द्वारा घेरे हुएको छुडवानेके लिये (ई) इसको (दुइः पदे सिंहं इव) वनमें सिंहके समान तुमने वीरवासे सहायता दी।

#### २७ भरद्वाजकी सहायता

याभिः विप्रं प्र भरद्वाजं आवतं।

ऋ. १।११२।१३

सं वां शता नासत्या सहस्रा ऽश्वानां पुरुपन्था गिरे दात्। भरद्वाजाय वीर नू गिरे दात् हता रक्षांसि पुरुदंससा स्युः॥ ऋ. ६।६३।१०

हे अधिदेवो ! (वां गिरे) आपके कहनेसे (पुरुपन्था) पुरुपन्था नरेशने (अधानां शता सहसा) सैकडों या हजारों वोडे मुझे (संदात्) दिये। हे (पुरुदंससा) अनेक कार्य करनेवाळे अधिदेवो ! (गिरे सरहाजाय दात्) स्तुति करनेवाळे सरहाजको यह दान दिया है। अब (रक्षांसि हता: स्यु:) राक्षस मारे ही जांयगे।

भरद्राजको यद सदायता प्राप्त हुई थी।

#### २८ पृथुश्रवाकी सहायता

निहतं दुच्छुना इन्द्रचन्ता पृथुश्रवसो वृषणौ अरातोः ॥ ऋ. १।११६।२१ 'पृथुश्रवाके शत्रुकोंको तुमने (निहतं ) मारा । ' २९ त्रसद्स्युकी सुरक्षा याभिः पूर्भिचे त्रसदस्युं आवतम् ।

ऋ, १।११२।१४

याभिः नरा त्रसदस्युं आवतम् ।
कृत्व्यं घने ॥ ऋ. ८।८।२१
'युद्धमें त्रसदस्युकी अनेक शक्तियोंसे रक्षा की । '

#### ३० शयुकी सहायता

थाभिः नरा शयवे। ऋ. १।११२।१६ शयवे चिन्नासत्या शचीभिः जसुरये स्तर्यं पिष्यथुः गाम्॥ ऋ. १।११६।२१ शयुत्रा । ऋ. १।११७।१२ अपिन्वतं शयवे अश्विना गाम्।

ऋ. १।११७।२०

युवं घेतुं शयवे नाधिताय अपिन्वतं अश्विना पूर्व्याय ॥ ऋ. ११११८८८ युवं शयोः अवसं पिष्ययुः गवि ।

ऋ. १।११९।६

दशस्यन्ता शयवे पिष्यथुः गाम्। ऋ. ६।६२।७
पिनवतं शयवे घेनुमिश्विना। ऋ. १०।३९।१३
युवं अश्विना शयुं। १०।४०।८
शयु अत्यंत कृश था। उसके पास वंध्या गौथी। उसको
गर्भधारण समर्थ बनाया और दुधारू भी बनाया। इसका
दूध पीकर शयु हृष्टपुष्ट हो गया।

बंध्या गौको प्रस्त होने योग्य बनाकर दुधारू बनाना यह भौषधि प्रयोगसे हो सकता है।

> ३१ विश्रमतीको पुत्र देना विश्रमत्या हिरण्यहस्तं अभ्विनौ अदत्तम् । ऋ. ११११६११

हिरण्यहस्तमि इवना रराणा पुत्रं नरा विध्नमत्या अदत्तम् । ऋ. ११५१७१२४ श्रुतं हवं वृषणा विध्नमत्याः ॥ ऋ. ६१६२१७ युवं हवं विध्नमत्या अगच्छतं युवं सुषूतिं चक्रथुः पुरंघये ॥ ऋ. १०१३९१७ विध्नतीको पुत्र होने योग्य बनाया। उसको पुत्र होता नहीं था। उससे गर्भाशयमें पुत्रका गर्भ रहे ऐसा सुधार किया जिससे वह गर्भवती हुई और उसको पुत्र हुना। स्त्रीको पुत्रियां होती हैं, उसको औषघोपचारसे पुत्र हो ऐसा करना वैद्यका कार्य है। यह कार्य अश्विदेवोंने किया ऐसा यहां बताया है।

#### ३२ विमद्को पत्नी देना

याभिः पत्नी विमदाय न्यूह्युः। ऋ. १।११२।१९ यौ अभंगाय विमदाय जायां सेनाजुवा न्यूहत् रथेन ।। ऋ. १।११६।१ युवं श्वीभिः विमदाय जायां न्यह्युः।

ऋ. १।११७।२०

विमद निर्बंछ था। उसको भौषघोपचारसे स्त्रीके लिखे योग्य बनाया भौर उसको पश्नी भी दी। पश्नी देनेका भर्थ पश्नीके साथ संबंध करने योग्य पौरुष सामर्थ्यसे युक्त उसको बनाया यह है।

यहां 'अव् ' धातुका प्रयोग प्रायः किया है । 'अव् '= रक्षण-गति-कान्ति-प्रीति-तृष्ति-अवगम-प्रवेश - श्रवण-स्वाम्यर्थ-याचनिक्रया-इच्छा-दीष्ति- अवाष्ति - आिंक्षंगन- हिंसा- दान-भाग-वृद्धिषु ' अव्के इतने अर्थ है । 'अवन ' में ये अर्थ हैं । इनमें कानसा अर्थ कहां केना चाहिये यह खोजका निषय है । तार्थ्य यह है कि वैद्यकीय उपचार नाना प्रकारके होते हैं । उन उपायोंसे ये कार्य अधिदेवोंने किये थे । इनसे उनके कार्योंका राष्ट्रव्याप्रित सिद्ध हो सकता है ।

इस लेखमें (१) अन्धोंको दृष्टि दी, (२) लुलेको ठीक किया, (३) वृद्धको तरुण बनाया, (४) मरियलको दीर्घायु किया, (५) निर्बलको सबल बनाकर परनीके साथ उसका संबंध विवाद करके किया, (६) पानीमें डुवायेका सुधार किया, (७) अश्वका सिरका माग सिरपर लगाया, (८) मेपके वृपण लगाकर फिरसे पुरुष बनाया, (९) पेटका सुधार किया, (१०) कानका सुधार करके अवणशक्ति दी, (११) मन और बुद्धिका सुधार किया, (१२) अनेकोंका संरक्षण किया, (१३) वंध्या गौको दुधारू बनाया, (१४) खीको प्रत्र हो ऐसा सधार किया।

इस तरहके कार्य किये। इससे सिद्ध होता है कि अधि-देवराष्ट्रके आरोग्यमंत्री थे। राष्ट्रमरमें आरोग्य रक्षण करनेका कार्य उनका था। वे घर घर जाते थे, उपचार, शस्त्र कर्म तथा अन्य कर्म करते थे। जनताका आरोग्य रक्षण वे करते थे जिनके कार्यसे जनता नीरोग, दीर्घायु स्था हृष्टपुष्ट रहती थी। राष्ट्रमें कोई रोगी न रहे ऐसी यह व्यवस्था है। यद्यपि 'अधिनौ ' दो ही थे तथापि उनके कार्यालयमें अनेक उपचारक होंगे क्योंकि राष्ट्रभरमें जाकर स्थान-स्थानपर उपचार करना यह केवल दो ही कर नहीं सकेंगे। कार्यालयके प्रवंधसे ये कार्य होते थे इसकिये ये सब 'अधिनौ 'ने किये ऐसा ही बोला जाता है और वह योग्य ही है।

इस लेखमें भारवदेवोंने जिनकी चिकिस्ता की छनका परिचय अब कराते हैं, इससे छनकी योग्यता विदित होगी और चिकिस्ताका स्वरूप भी विदित होगा—

#### १ कविको दृष्टि दी

ऋग्वेदमें 'कविर्भागिवः' यह ऋषि नवम काण्डके ४७; ४८; ४९ इन तीन स्कॉका और ७५-७९ इन पांच स्कॉका अर्थात कुळ ४० मंत्रोंका है। इसको ही दृष्टि दी ऐसा हमारा कहना नहीं है। कक्षीवान् ऋषिने वर्णन किया है उसमें—

#### कविं कृपमाणं अकृणुत विचक्षे।

来, 1119年118

'तुम्हारी कृपाकी इच्छा करनेवाले किवको तुमने विशेष देखनेके लिये दृष्टि दी' ऐसा कहा है। 'विचक्षे 'विशेष देखनेके लिये अधिदेवोंने चिकिस्सा की। योडी दृष्टि तो थी, उसका विशेषीकरण किया। दृष्टिका विशेष सुधार किया यह भाव यहां है।

#### २ ऋजाश्वको दृष्टि

'ऋजारवो वार्षागरः' यह ऋषि प्रथम मण्डलके सौवें सुक्तका है। इसमें १९ मंत्र हैं। यह ऋषिपुत्र बकरियां चराता था। मेडियेने सौ बकरियां खायों तो भी यह जुप रहा इसलिये इसका पिता कोधित हुआ और उसने इसकी आंखें फोड दी। 'अशिवेन पिता' ऐसे शब्द मंत्र ऋ. १।११७।१७ में प्रयुक्त किये हैं। ऋजाधके पिताने अपने पुत्रके आंख फोडनेका कार्य किया यह अयोग्य है। यह पिता अशुभ कर्म करनेवाला करके कहा है। १०० बकरे भेडियेने खाये तो भी पिताको ज्ञान्त रहना चाहिये था यह भाव यहां दीखता है।

पिताने आंख तोड दिये, अर्थात् नेमके स्थान पर आंख नहीं रहे।

> तस्मा अक्षी आधनं। ऋ. १।११६।१६ अक्षी ऋजाश्वे अश्विनौ आधनं।

> > 来. 11190119

अधिदेवोंने ऋजावमें आंखें स्थापन की। यहां बाहरसे आंखें लाकर स्थापन की यह भाव है। 'आ+धा' धातुका यह भाव है। ये बनावटी आंखें होंगी अथवा किसी अन्य प्रकारसे प्राप्त आंखें होंगी। आजकल मरे हुए मनुष्यकी आंखें निकालकर दूसरेके आंखेंमें लगाते हैं, इसका नाम 'आधान' है। यह अधिदेवोंने किया था ऐसा प्रतीत होता है।

#### ३ अंधे-लूलेको ठीक किया

'पराबुज' अन्धा था (अन्धं श्रोणं चक्षसे एतवे कृथः। अर. १११९२८) अंधेको देखने योग्य किया और छुळेको चलने-फिरने योग्य बनाया। यहां छुळेको चलने-फिरने योग्य बनाया यह विशेष विचारने योग्य है। लुळेके पांव बगैरा ठीक करनेके लिये बडे आपरेशन भी करने पडते हैं। यह सब अधिदेवोंने किया था।

#### ४ कण्वको दृष्टि

कण्व प्रसिद्ध पुरुष है। उसको (हम्यें) राजमहल्में रखकर (चक्षुः प्रत्यधत्तं) नेत्रोंका काधान किया। यहां 'हम्यें' पद राजमहल्का जैसा वाचक है। अश्विदेवोंका रुग्णालय राजमहल् जैसा होगा। अथवा कण्वका आश्रम वैसा होगा। कण्व राजमहल् जैसे स्थानमें था।जिसको अश्विदेवोंने दृष्टि दी।

ऋग्वेदमें 'काण्यो घोरः' ऋषि प्रथम मण्डल १।३६-४३ और नवम मण्डल ९४ वें स्का है। ऋग्वेदमें कण्य ऋषिके १०१ मंत्र हैं।

#### ५ श्रवणशक्तिका प्रदान

नार्षदाय श्रवो अध्यधत्तं। ऋ. १।११७।८ नार्षदको अवणशक्ति दी। इसके कान बिगड गये थे, सुनाई नहीं देता था। इसके कान ठीक करके सुनने योग्य बनाये।

#### ६ कलिको तरुण बनाया

पुनः कलेः युवद्वयः अकृणुतं । ऋ. ८११०१।८ किन्द्रि था (जरणां डपेयुषः) जरासे प्रस्तथा। उसको तहण बनाया। (किन्नें वित्तजानि) किन्ने स्त्री भी की थी। च्यवनके समान ही किन्निका तहण बनना है। 'किन्निः प्रागाथः' ऋ, ८।६६ के १५ मंत्रोंका ऋषि है।

#### ७ सोमकको दीर्घायु

कुमारः साहदेव्यः दीर्घायुः अस्तु सोमकः ॥ ९ ॥ कुमारं साहदेव्यं दीर्घायुषं कृणोतन ॥ १० ॥

ऋ. ४।१५

सहदेवका कुमार सोमक नामका था। वह क्रश, दुर्बंछ भौर रोगी था। उसको चिकित्सा करके दीर्घ भायुवाला बनाया।

#### ८ श्यावको दीर्घायु करके पत्नी दी त्रिधा विकस्तं श्यावं जीवसे पेरयतं।

ऋ. १।११७।२४

यह इयाव तीन स्थानोंपर जखमी था उसको ठीक करके उत्तम पत्नीके साथ विवाह करके झानंदसे रहने योग्य बनाया। यह शस्त्रकर्म तथा चिकित्साका कार्यथा।

#### ९ वंदनको दीर्घायु

वंदन गढेमें पडा था, वृद्ध था, शारीर हूट गया था। उसका शारीर ठीक किया और उसकी दीर्घायु दी। यहां वृद्ध कूवेमें पडनेके कारण (निर्भातः उपस्ये सुपुष्यांसं। ऋ. १।११७१५) विनाशके समीप पहुंचेकी अच्छा करके दीर्घायु बनाया।

#### १० रेमंकी सहायता

रेम भी दस दिनतक कृतेमें गिरा था। किसी (अशि-वेन) दुष्टने इसको कूतेमें (दश रात्रीः नव चून) दस रात्री भौर नौ दिन फेंका था। उसको वहांसे ऊपर लाकर अच्छा बळवान बना दिया।

यह रेम ऋषि था ऐसा ऋ, १।११७।४ में कहा है। (ऋषि रेमं अप्सुगूळ इं) रेम ऋषि जळों में दूबाथा।

'रेभः काइयपः' अर्थात् कइयपपुत्र रेम है। यह ऋषि ऋ. ८।९७ के सूक्तका ऋषि है। ऋग्वेदमें इस सूक्तके १५ मंत्र हैं।

#### ११ दधीची ऋषिको अश्वशिर

द्धीची ऋषिके अश्वका सिर लगाया। ऋ. ११११६११२ इस मंत्रमें यह है। द्धीची ऋषिके सिरपर अश्विदेवोंने शस्त्र किया की और वहां घोडेके सिरका भाग लगाया। वेदमें अंशके लिये संपूर्णका उल्लेख आता है। उस तरह घोडेके सिरका भाग उनके सिरपर लगाया ऐसा मालूम होता है। इससे द्धीची ऋषि उपदेश करनेमें समर्थ हुए।

आज कोई शस्त्रिया करनेवाला ऐसा कर नहीं सकता। या तो इस कथाका कोई आलंकारिक अर्थ होगा अथवा इसमें कुछ गुप्त बात होगी। जो मंत्रोंके पढ़ोंसे व्यक्त होता है वह कार्य आजके प्रसिद्ध वैद्य कर नहीं सकते। इस कारण इसका संशोधन विशेष होना चाहिये।

१२ इन्द्रको मेघवृषण लगाये यह वृत्त वाल्मीकि रामायणमें है। वेदमें नहीं है।

१३ पठवींके पेटका सुधार

पठवांके पेटका सुधार करनेका वर्णन ऋ. १।११२।१७ में है। (पठवां जठरस्य) पठवांके पेटका आसि प्रदीस किया, यह बात औषधोपचारकी है।

#### १४ नाषदके कानोंका सुधार

'नार्षदाय श्रवों अध्यध्तं' (ऋ. १।११७।८) वह कानसे सुनता नहीं था, उसके कानोंका सुधार करके उसकी श्रवणशाकि ठीक की।

१५ विमना और विश्वका बुद्धिका सुधार

(विमना उपस्तवन्, धियं दृद्युः। ऋ. ८।८६।२) विमनाने स्तुति की श्रीर उसकी बुद्धि दी। (विश्वकी तनुकृधे द्ववते) विश्वकके शरीरके सुधारके लिये प्रार्थना की, उसके शरीरका सुधार किया गया।

इसमें बुद्धिका और शारीरका संवर्धन करनेका उल्लेख है। ' वि-मना'का अर्थ दी जिसका मन विगढा ऐसा है। इसके मनका सुधार किया गया।

#### १६ दिवोदासका रक्षण

दिवोदासाय अवः। ऋ. १।११९।४ दिवोदासका संरक्षण किया ।

१७ पृश्चिनगु और पुरुकुत्सका रञ्जण पृश्चिगुं पुरुकुत्सं आवतं। ऋ. ११११२१७ इनकारक्षण किया। किससे रक्षण किया यह यहाँ नहीं है।

द्शावज (ऋ. ८१८१२०), कुरसं आर्जुनेयं (ऋ. ११११२। २३) तुर्वीति, दमीति, ध्वसन्ती, पुरुषन्ति, सिन्धु, वसिष्ठ, श्रुतर्यं, नर्यं, कृश, शयु, विधन्तकी रक्षा की । इनमेंसे कई ऋषि हैं—

१ वसिष्ठ ऋग्वेदके सप्तम मंडकका द्रष्टा है,

२ कुरस आंगिरस ऋ. १।९४-९८; १।१०१-११५ तथा ९।९७ के द्रष्टा है,

३ कृशः काण्वः ऋ, ८।५५

ये ऋषि ऋग्वेदमें हैं। और वासिष्ठ तो सुख्य श्रेष्ठ ऋषि हैं। इनकी भी रक्षा अधिदेवोंने की थीं।

#### १८ कक्षीवान्का रक्षण

कक्षीवन्तं आवतं । ऋ. १।११२।११ कक्षीवान्का रक्षण ।

कक्षीवान् दीर्घतमाका युत्र ऋ. १।११६-१२६ तथा ९।७४ का ऋषि है। ये १६० मंत्र इनके देखें हैं।

#### १९ ऋतस्तुभ और औचश्य

दीर्घतमा भौचध्य ऋ. १।१४०-१६४ इन २४२ मंत्रीका द्रष्टा है। इसकी सुरक्षा अधिदेवोंने की ।

#### २० सप्तवंधिकी मुक्तता

भीताय सप्तवध्रये। ऋ. ५। ७८। ६ भयभीत हुए सप्तवध्रीकी भयसे मुक्तता की और स्थकी ठीक करनेके समान (संच विवाचथः) तोड-जोड करके ठीक किया।

सप्तविधि ऋषि ऋ. ८।७३; और सप्तविधिः आत्रिय ऋषि ऋ. ५।७८ स्कका है।

#### २१ अगस्त्य और सोभरी

(अगस्त्यं, अंग्रुं, सोभिरं) ऋ. ८।५।२६ इनका रक्षण किया तथा ऋ. ८।२२।१० में पक्थ, अधिगु, बधुके रक्षणका उल्लेख है।

अधिगुः इयावादिवः ऋषिः ऋ. ९।१०१ का

वभुः आत्रेयः ऋ. ५।३० का है। अगस्त्य ऋषि ऋ. १।१६५ से २२० मंत्रोंका हैं।

सोमरिः काण्यः ऋ. ८।१९-२२; १०३ मिलकर ११३ मंत्रोंका द्रष्टा है।

इनका रक्षण अधिदेवींने किया।

#### २२ इंग्युका औषधि प्रयोगसे रक्षण

' ओमानं शंयोः ' शंयुका रक्षण दिव्य सौवधियां मौर प्रधिवीपरकी भौषधियां लाकर किया।

शंय ऋषि बाईस्पत्य है। ऋ. ६।४४-४८ तक ९३ मंत्रीका द्रष्टा है।

#### २३ वत्म ऋषि

वस्त आग्नेयः ऋ. १०।१८७; वस्तः काण्वः ऋ. ८।६ का है। ( घृतइचुतं सहस्रतिर्णिजं इषं धत्तं। ऋ. ८।८। १५) वी जिससे टपकता है. सहस्र प्रकारके बळवाळा अञ्च देकर इसका स्थार किया। ( पृथु छिद्ः ) बडा घर रहनेके लिये दिया।

#### २४ मनुकी सहायता

तीन मनु ऋषि वेदमें हैं। मनुः आएसवः ऋ. ९। १०६; मन्ः वैवस्वतः ऋ. ८।२७-३१; मन्ः संविरणः ऋ, ९।१०१ इनमेंसे कीनसायह मनु है, इसका पता नहीं। इसकी महायता अश्विदेवोंने की।

#### २५ मांधाता

' क्षेत्रप्रत्येषु मान्धातारं आवतं ' ऋ. १।११२।१३ क्षेत्रके पालन करनेके कार्यमें मान्धाताकी महायताकी। मान्धाता योवनाश्व ऋषि ऋ. १०।१३४ का द्रष्टा है।

#### २६ पौरकी सहायता

पौर ऋषि आत्रेय है और वह ऋ. ५७३-७४ का द्रश है।

#### २७ भरद्वाजकी सहायता

भरद्वाज ऋषि पष्ट मंडलका द्रष्टा है। इसको ( अधानां शता दात् ऋ. ६।६३।१० ) सैकडों घोडे दिये और इससे ( रक्षांनि हताः ) राक्षम मारे गये और भरद्वाज ऋषिका आध्य निभंय हुआ।

इस कारण सरद्वाजको उन्होंने घोडे दिये और उनकी सहायता की।

#### २८ पृथुअवाकी सहायता

पृथुअवाकी सद्दायता करनेके लिये उनके शतुओंकी दूर किया । 'पुथ-श्रवाः ' का अर्थ ' विशेष-जानी ' है ।

#### २९ त्रसदस्यकी रक्षा

युद्धमें त्रसदस्युकी रक्षा की ऋ. ८।८।२१; त्रसदस्यः पौरुक्तस्यः ऋषि ऋ. ४।४२: ५।२७: ९।११० इन सक्तींका द्रष्टा है।

#### ३० शयकी सहायता

शयु ऋषिकी गायको दुधार बनाया । इस समयतक मानवोंकी चिकित्सा करतेका बन्त आया है। यहां गाँको द्धारू बनानेका उल्लेख है । बहुत करके यह सौब्ध प्रयोगसे ही किया होगा। यद्यपि मंत्रमें इस विषयका पता नहीं

#### ३१ वधिमातिको पुत्र

विध्नमितको संतान नहीं होती थी। इसको भौषधीपचार करके पुत्र उत्पन्न हुआ। यह भौष्य प्रयोगका विशेष चम-तकार है। जो गर्भवती हो नहीं सकती थी, उसकी गर्भ-धारण समर्थ बनाना और पुत्र उत्पन्न हो ऐसा करना यह भाज भी करनेवाला कोई वैद्य नहीं है । यह कार्य भारेव-देवोंने किया था।

#### ३२ विमदको विवाहयोग्य बनाना

विमद निबंछ था, उसकी बलवान बनाया और विवाद-योग्य बनाकर उसका विवाह कराया।

विमद ऐन्द्रः । ऋ. १०।२०-२६

विमदः श्राजापत्यः । ऋ. १०।२०-२६

यह इन मंत्रोंका द्रष्टा है। अधिवदेवोंने दृष्टि दी, नेत्र कृतिम रखे, या रूपरे नेत्र लगाये, वृद्धींको तहण बनाया, टरे हुए शरीरोंको नया जैसा बनाया, कान दुरुस किये, निर्वलोंको बलवान् बनाया, शस्त्रिया करके शरीरका सुधार किया ऐसे अनेक कार्य करके ऋषियोंकी तथा अन्य कोगोंकी सहायता की।

इनमें जिन ऋषियोंके मंत्र हैं उनके स्थान दिये हैं। इमारा यह विश्वास नहीं है कि मंत्रदृष्टा ऋषियों की ही अधिवनी घोडे पालते थे, घोडोंको सुशिक्षित काते थे। अधिवायता अधिवदेवोंने की है। जिनका सहायता की ऐसा वेदमंत्र कहते हैं, उनमें कई मंत्रद्रश हैं इतना ही यहां कहना है।

> वैदिक समयके आरोग्यमंत्री क्या क्या कार्य करते थे इसका पता इन तीन छेखोंसे छग सकता है। आजके राज्य-मंत्री इससे बोध प्राप्त करें।

## वेदके व्यारुपान

वेदोंमें नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करने के लिये एक एक क्याख्यान दिया जा रहा है। ऐसे ब्याख्यान २०० से अधिक होंगे और इनमें वेदों के नाना विषयोंका स्पष्ट बोध हो जायगा।

मानवी ब्यवहारके दिब्य संदेश वेद दे रहा है, उनको छेनेके छिये मनुष्योंको तैयार रहना चाहिये। वेदके उपदेश आचरणमें कानेसे ही मानवोंका कल्याण होना संभव है। इसिछिये ये ब्याख्यान हैं। इस समय तक ये ब्याख्यान प्रकट हुए हैं।

- १ मधुच्छन्दा ऋणिका अग्निमं आदर्श पुरुषका दर्शन।
- २ वैदिक अर्थःयवस्था और स्वामित्वका सिद्धान्त।
- ३ अपना स्वराज्य।
- श्रेष्टतम कमं करनेकी शांक ओर सौ वर्षोंकी पूर्ण दीर्घाय ।
- ५ व्यक्तिवाद और समाजवाद।
- ६ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
- ७ वैयाकिक जीवन और राष्ट्रीय उन्नति।
- ८ सप्त ब्याहानयाँ।
- ९ वैदिक राष्ट्रगीत।
- १० वैदिक राष्ट्रशासन।
- ११ वंदोंका अध्ययन और अध्यापन।
- १२ वेदका थीमद्भागवनमें दशान।
- १२ प्रजापात संस्थाद्वारा राज्यशासन।
- १४ त्रैत, द्वेत, अद्वैत और एकत्वक सिद्धान्त।
- १५ क्या यह संपूर्ण विश्व मिध्या है ?
- १३ ऋष्योंने वदींका संरक्षण किस तरह किया?
- १७ वहक संरक्षण और प्रचारके लिये आपने क्या किया है १

- १८ देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान।
- १९ जनताका हित करनेका कर्तव्य।
- २० मानवके दिव्य देहकी सार्थकता।
- २१ ऋषियोंक तपसे राष्ट्रका निर्माण।
- १२ मानवके अन्दरकी श्रेष्ठ शक्ति ।
- १३ वेदमें दर्शाय विविध पकारक राज्यशासन।
- २४ ऋष्योंक राज्यशासनका बादर्श
- २५ वेदिक समय ही राज्यशासन व्यवस्था।
- २६ रक्षकाँके राक्षस ।
- १७ अपना मन । शवसंकल्प करनेवाला हो।
- २८ मनका प्रचण्ड वेग ।
- २९ वेदकी दैवन संहिता और वैदिक सुभाषि-तोंका विषयवार संग्रह।
- ३० वैदिक समयकी सेनाव्यवस्था।
- ३१ वैदिक समयके सैन्यकी शिक्षाऔर रचना।
- ३९ वैदिक द्वताओंकी व्यवस्था।
- ३३ वेदमें नगरोंकी और वनोंकी संरक्षण व्यवस्था।
- ३९ अपने शरारमें देवताओंका निवास ।
- ३५, ३३, ३७ वैदिक राज्यशासनमें आरोग्य-मन्त्रीके कायं और व्यवहार।

आगे ब्याख्यान प्रकाशित दोते जांयगे । प्रत्येक ब्याख्यानका मृत्य । ) छः आने रहेगा । प्रत्येकका डा. ब्य. १) दो आना रहेगा । दस व्याख्यानोंका एक पुस्तक सजिल्द लेना हो तो उस सजिल्द पुस्तकका मृत्य ५) होगा और डा. ब्य. १॥) होगा ।

मंत्री - स्वाध्यायमण्डल, पोस्ट - 'स्वाध्यायमण्डल (पारडी )' पारडी [जि. स्रत]



वैदिक ध्याख्यान माला — ३८ वाँ ध्याख्यान

# वेदोंके ऋषियोंके नाम

अहिर

उनका महत्त्व



लेखक

#### पं. श्रीपाद दामोदर सातवहेकर

साहित्यवाचस्पति, वेदाचार्य, गीतालंकार अध्यक्ष- स्वाध्याय मण्डल

स्वाध्याय मण्डल, पारडी

मूल्य छः आने

AREA SERVER SERV

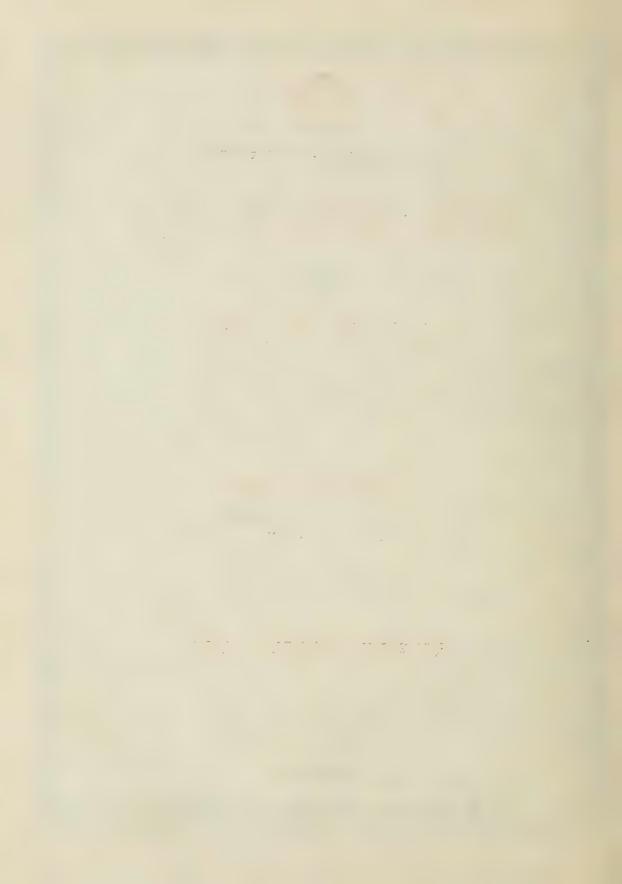

# वेदोंके ऋषियोंके नाम

# अर्हे

# उनका महत्त्व



अध्यविद्रमें अनेक ऋषियों के मंत्र हैं। अध्ययन करने-वालोंको इनका मनन करना आवश्यक है। यदां हम काण्डके अनुसार ऋषियों के मंत्र कितने हैं, यह बताते हैं—

#### प्रथम काण्ड

| १ अथवी है है है हैं हैं हैं                                    |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| १ अथर्वा है                | <b>&amp;</b> 8 |
| १ अथर्वा के रे के के के कि | २८             |
| ३ चातनः 🖁 🖁 🖁 🕏                                                | 98             |
| 8 भृग्वंगिराः 👸 🤧 👸 🤻                                          | 9 &            |
| ५ सिंधुद्वीपः 🖁 🖁                                              | 9 2            |
| द वासंग्ठः हो                                                  | ६              |
| ७ द्रविणोदाः 😤                                                 | 8              |
| ७ द्रविणोदाः १९८<br>८ शन्तातिः 🖁                               | ४ १५३          |

### द्वितीय काण्ड

|   | **                                                                                           |    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3 | अथवां ह ज १३ १५ २० २१ २१ २१ २१ २१ २१ २१ २१ २१ २१ २१ २१ २१                                    |    |
|   | 23 28 38                                                                                     | ५३ |
| P | ब्रह्मा है ये १० रह उउ                                                                       | 38 |
| 3 | भग्वंगिराः 😤 💃 🤔                                                                             | 96 |
| 8 | भग्वंगिराः द्व दे दे हैं वे वे वातनः हुँ दे दे दे हैं वे | 98 |
| 4 | चातनः हूँ जुँ हुँ<br>अंगिराः हुँ जुँ जुँ<br>काण्वः जुँ जुरे                                  | 99 |
| E | काण्वः 🥱 🕫                                                                                   | 99 |

8

| ७ भरद्वाजः 🗦                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|
| ७ भरद्वाजः 🔑<br>८ पतिवेदनः 🍰                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                        |     |
| ९ भगुराथर्वणः 🖫                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19                       |     |
| ९ भृगुराथर्वणः 🖫<br>१० कपिअलः 🖫<br>११ वेनः 🕹                                                                                                                                                                                                                                                          | 19                       |     |
| ११ वेनः द                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                        |     |
| १२ मातृनामा दे                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ч                        |     |
| १३ शौनकः 🖫                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ч                        |     |
| १८ गुक्तः 🔐                                                                                                                                                                                                                                                                                           | y                        |     |
| १५ सविता दे                                                                                                                                                                                                                                                                                           | y                        |     |
| १६ शंभुः 🖫                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                        |     |
| 9.0 नजामंजिः 30                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ч                        | 900 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |     |
| तृतीय काण्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |     |
| तृतीय काण्ड<br>१ अथर्वा है है है है है है है                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |     |
| र अथवी है                                                                                                                                                                                                                                                         | ९२                       |     |
| र अथर्भ है                                                                                                                                                                                                                                                        | ९ <i>२</i><br>४ <b>६</b> |     |
| र अथर्या है                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |     |
| तृतीय काण्ड<br>१ अथर्का है है है है है है है है है है<br>१ अथर्का है है है है है है है है है<br>१ अथर्का है है है है है है है है<br>१ बसा है है है है है है है है<br>१ वसिष्ठ: १९ १० १० १० १०<br>१ स्मा: १९ १० १० १० १० १०<br>१ स्मा: १९ १० १० १०                                                     | 86                       |     |
| तृतीय काण्ड<br>१ अथर्वा है है<br>१ कहा है है है है है है है है है<br>१ बहा है है है है है है है है<br>१ बहा है है है है है है है<br>१ बहा है है है है है है है<br>१ कहा है है है है है है<br>१ कहा है है है है है है है<br>१ कहा है है है है है है है<br>१ विश्वामित्र: है | \$ 8<br>8                |     |
| तृतीय काण्ड  १ अथर्या है                                                                                                                                                                                                                                          | 8 <b>६</b><br>३ ४<br>२०  |     |
| तृतीय काण्ड  १ अथर्वा है रे हैं है                                                                                                                                                                                                                                | 8 8<br>8 8<br>8 0<br>9   |     |

930

९ वामदेवः 🗧

| चतुर्थ काण्ड                                                                       |                            |      | षष्ठ काण्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १ अथर्वा है                                    | 48<br>48<br>49<br>49<br>49 | is p | अवर्था जुला के किया किया के किया के किया के किया के क |
| ९ ब्रह्मास्कं <b>दः</b> <sup>39</sup> <sup>3र</sup>                                | 9 4<br>9 8                 |      | 3 3 4 3 33 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १० भूग्वांगिराः 📆                                                                  | 12                         |      | २ शन्तातिः जे जे प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्र प्राप्त प्र प्र प्र प्र  |
| 39 चाहन: <u>3€</u>                                                                 | 30                         |      | 3 3 3 3 8 28<br>3 anaisan: 93 88 303 986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| १२ आंगिराः 🦂                                                                       | 90                         |      | र अथर्वाङ्गिराः 👸 र्रेड १०१ हु १९८ ४<br>१२९ १३० १३१ १३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| १२ आंगिराः १०० १२ सातृनामा २०० १२ सातृनामा                                         | . 3.                       |      | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| रध अथवागराः 🗦                                                                      | 9                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| १५ ऋमुः <sup>23</sup><br>१६ शंतातिः <sup>23</sup>                                  | 9                          |      | प मृगुः रेड रेड रेड <u>१११ १२८ ।</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| १६ शंतातिः र् । ३३<br>१७ वसिष्ठः २३<br>१८ मृगाराऽथर्या २५                          |                            |      | ५ मृगुः २७ २८ २९ १२२ १२३ १९ १९ ६ कोशिकः ३५ १९ ३ ३ ३ १९ १९ १९ १९ १९ १९ १९ १९ १९ १९ १९ १९ १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १७ वसिष्ठः 📆                                                                       | 19                         |      | 929 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १८ मृगारोऽथर्वा रें                                                                | . 9                        |      | ७ मृग्विक्तराः है ३ ४३ ४३ ५३ ५५ ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १९ प्रजापतिः 📆                                                                     | 9                          | 3+8  | ₹€ 9₹७<br>3 3 7 7 9 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| पंचम काण्ड                                                                         |                            |      | ६ काशिकः अप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                    |                            |      | ९भगः दु रु दु रु ४ ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १ अथर्वा के हिंद के हिंद के के कि              | 82                         |      | १० कबन्धः अर्ड अर्ड अर्ड १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| २ ब्रह्मा है है। २० २० २० २५ २६ २६ २६ २० १२ २६ २६ २६ २६ २६ २६ २६ २६ २६ २६ २६ २६ २६ | 99                         |      | ११ विश्वामित्रः हुँ १४१ हुँ १४१ हुँ १४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| र मयाभूः हैं हैं हैं हैं                                                           | 88                         |      | १२ शौनकः १६ १०८ ९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ४ बृहाद्दवाऽथवा ई <del>हे हुँ</del>                                                | २९                         |      | ११ शौनकः कु कु कु कु १९८ ९<br>१३ जमदामः हु कु कु कु कु १९२ ९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ५ भृग्वंगिराः हु <u>र</u> २२<br>१००० १५                                            | 58                         |      | १४ चातनः <sup>3१</sup> ३ ४ ७ ७ १५ जाटिकायनः <sup>33</sup> ३ १ १ ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ६ विश्वामित्रः भूभ गृह                                                             | 25                         |      | १५ जाटिकायनः 🥞 🥱 ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| उ उन्माचनः १०७                                                                     | 30                         |      | १६ उपरिवभ्रवः $\frac{30}{3}$ ह<br>१७ गरुत्मान् $\frac{73}{3}$ $\frac{950}{3}$ ह<br>१८ वीतहब्यः $\frac{938}{3}$ $\frac{930}{3}$ ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ८ चातनः वैष                                                                        | 94                         |      | १७ गरुत्मान् र्रे १०० ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ९ शुक्रः 📆<br>१० कण्यः २३                                                          | 13                         |      | १८ वीतह्वयः <u>उत्तर</u> <u>उत्तर</u> इत्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ११ <b>शक:</b> $\frac{39}{92}$                                                      | 33                         |      | १९ शुक्रः 93४ 934 इ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0.0                                                                                | .12                        |      | २० अगस्त्यः 📆 ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| १२ ऑगिराः १५ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                   | 33                         | 2:05 | २१ दुद्धणः 👸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 22 added 33                                                                        | 99                         | ३७६  | २२ प्रजापतिः <sup>११</sup> ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| २३ वसुपिंजलः <u>१४</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3               | १४ सिन्धुद्वीपः 😤                                                                                                                          | 8                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| २८ उद्दालकः 📆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | व               | १५ भार्गवः 🤼 १९३ १९४                                                                                                                       | 8                                       |
| २५ शनःशेषः 😤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3               | १६ कपिञ्जलः 🚉 🖫                                                                                                                            | 8                                       |
| २३ बम्रुपिंजलः १ के वि<br>२४ उद्दालकः १ के वि<br>२५ शुनःशेपः १ के वि<br>२६ गार्ग्यः १ के वि<br>२७ भागितः १ के वि<br>२७ भागितः १ के वि<br>२० साङ्गायनः १ के वि<br>३० उच्छोचनः १ के वि<br>३२ प्रशोचनः १ के वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ą               | १८ सिन्धुद्वीपः हैं हैं १५ भार्गवः हैं २० १५ भार्गवः हैं २० १६ किपञ्जलः हैं हैं हैं १५ भुग्वंगिराः हैं | <b>ર</b> **                             |
| २७ भागिलः <sup>५२</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₹               | १८ शुकाः <sup>हम</sup>                                                                                                                     | 2                                       |
| २. वहच्छक: 🖫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3               | १२ मरीचि: 😤 😂                                                                                                                              | ₹ :                                     |
| २९ काङ्कायनः 🐾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3               | २० कोरुपाथिः उ                                                                                                                             | 2                                       |
| ३० उच्छोचनः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3               | २१ वामदेवः 😤                                                                                                                               | 2                                       |
| ३१ प्रशोचनः 📆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | २० कौरुपथिः चेट<br>२१ वामदेवः चेट<br>२२ वरुणः                                                                                              | 2                                       |
| ३२ उन्मोचनः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n               | २३ प्रजापतिः 🤼                                                                                                                             | 9                                       |
| ३३ श्रमोचनः 📆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३ ४५४           | १४ गरुत्मान् 👙                                                                                                                             | १ १८६                                   |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | अप्टम काण्ड                                                                                                                                |                                         |
| सप्तम काण्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | १ अवस्तिमार्गः १० १०८ १६ १६ १                                                                                                              | 3, ६७                                   |
| १ अथवी है है है है प प है है है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | D 210121 9 3                                                                                                                               | 48                                      |
| 28 36 50 38 34 3E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 3 = 1==: 3 ×                                                                                                                               | 49                                      |
| 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | र चालगः २६ २५<br>ध समार <sup>3</sup> २                                                                                                     |                                         |
| १ अथवी दे के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | १ अथर्वा ६ ३३ १०,०,०,०,०,०,०,०,०,०,०,०,०,०,०,०,०,०,०,                                                                                      | 88                                      |
| 2 7 7 9 3<br>93 98 96 99 60 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | त भारत्यामा हें                                                                                                                            | 28                                      |
| 99 E 2 8 8 E 8 8 E 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | प मुखाग्राः इष्ठ                                                                                                                           | 58                                      |
| 9 9 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | ७ शुकाः रर                                                                                                                                 | 55 . 563                                |
| 3 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 2 9           | नवम काण्ड                                                                                                                                  |                                         |
| र ब्रह्मा कि के रेर रेर के वर अंक के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | १ भृगुः 🖫 है।<br>१ ब्रह्मा 🐉 है। १३, ९, १०, १०,                                                                                            | 36                                      |
| 3 0 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | १ ब्रह्मा इंस् १३, ९, १०, १०,                                                                                                              |                                         |
| 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26              | 98 32 35 30                                                                                                                                | 903                                     |
| \$ 90 48 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | १ ब्रह्मा क्ष्म है । १३, ९, १०, १०, १०, १०, १०, १०, १०, १०, १०, १०                                                                         | पद                                      |
| 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 €             | 8 अथर्वा <sup>9</sup> र रेप                                                                                                                | ४९ ३१३                                  |
| 8 अंगिराः के के के के के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 =             | द्शम काण्ड                                                                                                                                 |                                         |
| २ ब्रह्मा १९ २१ २४ २४ ३४ ३३ ५३ ५३ ५३ १०० ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18              | १ अथर्वा 💐 👸 🔧                                                                                                                             | ९६                                      |
| ६ अथवागिराः 👸 👸 १९६ १९७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | १ कृत्सः है है । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                           | 88                                      |
| 99 €<br>9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13              | ३ बृहस्पतिः 🚆                                                                                                                              | ३५                                      |
| 2 90 99 99 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 1             | 1 56 cald. 30                                                                                                                              | 4 .                                     |
| ७ शानकः है है है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 5             | ८ कर्यपः 🔐                                                                                                                                 | 38                                      |
| <b>७ शांनकः</b> के के कि हो<br>८ प्रस्कण्यः के के के के के के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | ८ कर्यपः 🔐                                                                                                                                 |                                         |
| ७ शानकः     के कि कि       ८ प्रस्कण्वः     के कि कि       ४ प्रस्कण्वः     के कि |                 | ८ कर्यपः 🔐                                                                                                                                 | <b>3</b> 8                              |
| 9 शांनकः के कि हो हो दे प्रस्काण्यः के कि के कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 3             | ८ कदयपः र्वेड<br>५ नारायणः र्वेड<br>६ प्रत्यंगिराः उद<br>७ गरुत्मान् र्वेड                                                                 | 2 2 2 ·                                 |
| ७ शानकः     के कि कि       ८ प्रस्कण्वः     के कि कि       १ वादरायणिः     के कि       १० उपिवभ्रवः     के कि       १० उपिवभ्रवः     के कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 9             | 8 कदयपः र्वेड<br>५ नारायणः र्वेड<br>६ प्रत्यंगिराः र्वेड<br>७ गरुतमान् र्वेड<br>८ सिन्धुद्वीपः र्वेड                                       | M M M                                   |
| 9 शांनकः     के कि कि       ८ प्रस्कण्वः     के कि कि       ३९ ४० ४३     के कि       ३९ ४० ४३     के कि       ३९ ४० ४३     के कि       ३० उपारिवभ्रवः     के कि       ११ यमः     के कि       ३० ४० १००     के कि       ३० ४० ४०     के कि       ३० ४०                                                                                                         | 9 9             | 8 कइयपः र्वेड<br>५ नारायणः र्वेड<br>६ प्रत्यंगिराः उर<br>७ गरुत्मान् र्वेड<br>८ सिन्धुद्वीपः र्वेड<br>९ कौशिकः र्वेड                       | # # # #<br># # # #                      |
| 9 शांनकः     १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 7<br>9 9<br>6 | 8 कदयपः र्वेड<br>५ नारायणः र्वेड<br>६ प्रत्यंगिराः व्वर<br>७ गरुत्मान् र्वेड<br>८ सिन्धुद्वीपः र्वेड<br>९ कौशिकः र्वेड<br>१० विह्वयः र्वे  | # # P # 9                               |
| ७ शोनकः     १० ११       ८ प्रस्कण्वः     १ १० १०       १ बादरायणिः     १ १० १०       १० उपारिबभ्रवः     १ १ १ १०       ११ यमः     ११ ४ १०       १२ शंतातिः     १०       १२ शंतातिः     १०       १२ शंतातिः     १०       १० १०     १०       १० १०     १०       १० १०     १०       १० १०     १०       १० १०     १०       १० १०     १०       १० १०     १०       १० १०     १०       १० १०     १०       १० १०     १०       १० १०     १०       १० १०     १०       १० १०     १०       १० १०     १०                                                                                                     | 9 7<br>9 9<br>6 | 8 कइयपः र्वेड<br>५ नारायणः र्वेड<br>६ प्रत्यंगिराः उर<br>७ गरुत्मान् र्वेड<br>८ सिन्धुद्वीपः र्वेड<br>९ कौशिकः र्वेड                       | M N N N N N N N N N N N N N N N N N N N |

| naian ama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |       | १ अथर्वा के के कि के कि कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| एकाद्श काण्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |       | ₹° ₹3 ₹ ₹ ₹ 3° 3°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| १ अथर्वा हु जे अह रेड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 198                   |       | ३ भुगुः शुरु अतु अतु अतु अतु अतु अतु अतु अतु अतु अत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ९३              |
| १ ज्ञा जिल्हा के विकास के किया कि किया कि किया कि किया कि किया किया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ६३                    |       | इ मेरी: बुर बुर बुर बुर बुर बुर कर कर कर के कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| ३ कौरुपार्थः 👸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38                    |       | 5 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | प६              |
| ४ भृग्वंगिराः <sup>१</sup> १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20                    |       | 8 अंगिराः रेर ने ने प्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३६              |
| ५ भागवः उँह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २६                    |       | प गोपथः विकास के प्रति के प्र | 33              |
| ६ कांकायनः र्रेह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २६                    | 2.22  | १ मुखागराः १७ १० १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २६              |
| ७ ฆ่तातिः 👸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २३                    | 3 ? 3 | ७ वसिष्ठः 😘 💯 १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10              |
| द्राद्श काण्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |       | द नारायणः न्ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18              |
| १ कश्यपः 👸 🖏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 2 8                 |       | ९ सविता 🥞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18              |
| २ अथवां 🖁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ६३                    |       | १० गाग्यः <u>५ ६ ५</u><br>११ यमः <u>५६ ५३</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15              |
| ३ यमः हुँ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ६०                    |       | ११ यमः 🔓 😘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11              |
| ध भृगः <u>र</u> े                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ५५                    | 308   | १२ अप्रतिरथः १ <u>३</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99              |
| त्र योद्श काण्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |       | १३ अथर्वागिराः ुं है हैं है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9               |
| १ ब्रह्मा है रहे रहे यह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 966                   |       | १८ प्रजापतिः हुँ<br>१५ सिन्धुद्वीपः दु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9               |
| १ ब्रह्मा है, हें हैं, दें<br>चतुर्देश काण्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , 00                  |       | १५ सिन्धुद्वीपः 👼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4               |
| चतुद्श काण्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |       | विंश काणंड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| १ सूर्या सावित्री है उद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 138                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| THE PART OF THE PARTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| पंचद्श काण्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |       | १ खिलानि हैं हैं पुरुष पुरुष कर कर कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| १ अधर्वा १ र ३ १ ४ ५ ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |       | १ खिलानि हु हु १२७ १२८ १२९ १३० १३८ १३६ १३० १३० १३३ १३३ १३३ १३३ १३३ १३४ ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| १ अधर्वा १ र ३ १ ४ ५ ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |       | र खिलानि है ज निश्च निश | 140             |
| १ अधर्वा १ र ३ १ ४ ५ ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 220                   |       | १ खिलानि हुँ ज १२० १२८ १२०<br>१३० १३३ १३३ १३३ १३४ है<br>१३० १३६ १३६ १३३ १३४<br>१३० १३६ १३६<br>१३० १३६ १३६ १३४ १३४<br>१ मधुरुखन्दाः उ १४० १४० १४८ १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 160             |
| र अधर्का है रेट के हैं है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |       | १ मधुच्छन्दाः है है है है है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 160             |
| र अथवी है रेट के हैं है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 220                   |       | र मधुन्छन्दाः जे के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| र अथवी है रेट के हैं है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 220                   |       | र मधुन्छन्दाः जे के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| र अथवी है रेट के हैं है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 91                    | 903   | र मधुन्छन्दाः जे के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۷۵              |
| र अथर्वा है रेट हैं है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 220                   | १०३   | र मधुन्छन्दाः जे के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۷۵              |
| र अथवी है रेट के हैं है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99<br>93              | १०३   | र मधुन्छन्दाः जे के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 68              |
| र अथवां है रेट के के के के हैं है है है के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 91                    | १०३   | २ मधुन्छन्दाः के हिंह के हिंह के हैं है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € ₹<br>¥0<br>₹8 |
| र अथवां है रेट के हुए हुए के हुए हुए हुए के हुए | 220<br>91<br>92<br>23 | १०३   | २ मधुन्छन्दाः के हिंह के हिंह के हैं है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € ₹<br>¥0<br>₹8 |
| र अथवां है रेट के है है है के हैं है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99<br>93              | १०३   | २ मधुन्छन्दाः के हिंह के हिंह के हैं है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € ₹<br>¥0<br>₹8 |
| र अथर्वा है रेट के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 220<br>91<br>92<br>23 | १०३   | २ मधुन्छन्दाः के हिंह के हिंह के हैं है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € ₹<br>¥0<br>₹8 |
| र अथर्वा है रेट के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 220<br>91<br>92<br>23 | १०३   | २ मधुन्छन्दाः के हिंह के हिंह के हैं है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € ₹<br>¥0<br>₹8 |
| र अथर्वा है रेट के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 220<br>91<br>92<br>23 | १०३   | २ मधुन्छन्दाः के हिंह के हिंह के हैं है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € ₹<br>¥0<br>₹8 |
| र अथर्वा है रेट के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 220<br>91<br>92<br>23 | १०३   | २ मधुन्छन्दाः के हिंह के हिंह के हैं है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € ₹<br>¥0<br>₹8 |
| र अथर्वा है रेट के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 220<br>91<br>92<br>23 | १०३   | २ मधुन्छन्दाः के हिंह के हिंह के हैं है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € ₹<br>¥0<br>₹8 |
| १ अथर्वा है रेट के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 220<br>91<br>92<br>23 | १०३   | र मधुन्छन्दाः जे के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € ₹<br>¥0<br>₹8 |

843

| १३ पूरणः 👯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28   | ४३ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा <sup>33</sup> | 3                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|---------------------|
| १८ वृषाकिपरिनद्वाणी वृद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २३   | 88 कलिः 🖫                              | a                   |
| ११ गृत्समदः 🥞 😤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २२   | ६५ पर्वतः <sup>१९११</sup>              | 3                   |
| १६ नुमेधः क्ष हर १०० १०५ १०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २१   | <b>४६ प्रह</b> न्मा <sup>3</sup>       | 2                   |
| १७ शशकर्णः अवर् १४० १४१ १४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23   | 89 आयुः <sup>99९</sup>                 | 2                   |
| १८ वृषाकिपिरिन्द्राणी <sup>१२६</sup> २३ १ गृत्समदः <sup>38</sup> / <sub>92</sub> <sup>94</sup> / <sub>8</sub> १ गृत्समदः <sup>38</sup> / <sub>92</sub> <sup>94</sup> / <sub>8</sub> १ गृत्समदः <sup>38</sup> / <sub>92</sub> <sup>98</sup> / <sub>8</sub> १ गृत्समदः <sup>38</sup> / <sub>92</sub> <sup>98</sup> / <sub>93</sub> <sup>98</sup> / <sub>3</sub> <sup>98</sup> / <sub>3</sub> <sup>98</sup> / <sub>3</sub> <sup>98</sup> / <sub>3</sub> | 29   | ४८ देवातिथिः <sup>११</sup>             | 2                   |
| १८ प्रियमेघः 📆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29   | <b>४९ कुत्सः</b> <sup>१२३</sup>        | 3 846               |
| २० नोघाः 👙 बेंद्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २०   | काण्डोंकी मंत्रसंख्या                  |                     |
| १६ नृमेधः     के हिंदी     के क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 93   | १ काण्डकी मंत्रसंख्या १५३              |                     |
| २१ भरद्वाजः है अह ५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 19 | २ ,, ,, २०७                            |                     |
| २३ सौभरिः है है १३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 द  | ३ ,, ,, २३०                            |                     |
| २४ शिरिभिवाठिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 38   | ४ ,, ,, ३२४                            |                     |
| २५ वरुः सर्वहरिवा के के के के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 93   | ५ ,, ,, ३७६                            |                     |
| १६ परुच्छेपः हुँ अर्थे अर्थे<br>१७ प्रमाथः स्थाप्ति हुँ अर्थे<br>१८ सदयः मुन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 93   | ξ ,, ,, sys                            |                     |
| २७ प्रगाथः 😤 😤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 2  | ७ ,, २८६                               |                     |
| २८ सव्यः हुन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99   | ٥ ,, ,, २९३                            |                     |
| २९ शंयुः 🚆 😤 😤 🛬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9    | ٩ ,, ,, ३١३                            |                     |
| ३० त्रिशोकः है वै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3    | 90 ,, ,, 340                           |                     |
| ३१ भुवनः साघनो वा 🚆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8    | 99 ,, ,, ३१३                           |                     |
| ३२ पुरुमीढाजमीढौ १४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9    | 92 ,, ,, 308                           |                     |
| ३३ वसुकः 🖑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6    | 93 ,, ,, 966                           |                     |
| ३४ सुकीर्तिः उर्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9    | 98 ,, ,, 128                           |                     |
| २५ रभः उ उ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६    | १५ ,, ,, २२०                           |                     |
| ३६ विश्वमनाः 🚆 🚆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ६    | 98 ,, ,, 903                           |                     |
| ३७ भर्गः ११३ ११८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ६    | 90 ,, ,, 30                            |                     |
| रैट मेघातिथिः 😤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ६    | 96 ,, ,, २८३                           |                     |
| ३९ प्रस्कण्वः <sup>भु</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8    | 98 ,, ,, 842                           |                     |
| 80 अ <b>एक</b> : 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3    | ₹0 <sub>11</sub> 11 946                |                     |
| ४१ कुरुस्तुतिः 👸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n    |                                        | ाथवंवेदकी कुल       |
| ४२ सुदीतिपुरुमीढो <sup>१,3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34   | ¥                                      | ।त्र <b>सं</b> ख्या |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                        |                     |

यहांतक हमने काण्डों में ऋषियों की मंत्रसंख्या कितनी है यह देखी। अब एक एक ऋषिकी कुळ मंत्रसंख्या कितनी है वह देखेंगे-

| काण्ड | <b>मंत्रसं</b> ख्या | काण्ड | मंत्रसंख्या | काण्ड | मंत्रसंख्या |
|-------|---------------------|-------|-------------|-------|-------------|
|       | १ अथर्वा            | Ę     | 900         | 9 7   | ६३          |
| 9     | <b>&amp; 8</b>      | 9     | 923         | 9 4   | 220         |
| 2     | ५३                  | 6     | 48          | 196   | 98          |
| ą     | 9.2                 | 9     | 89          | 16    | २८३         |
| 8     | 48                  | 10    | ९६          | 19    | ९३          |
| v3    | . <8                | 99    | 338         |       | १५२९        |

| कावद | <b>मंत्रसंख्या</b> | काण्ड | मंत्रसंख्या   | क्रावह | <b>मंत्रसं</b> रुया                   |
|------|--------------------|-------|---------------|--------|---------------------------------------|
|      | २ ब्रह्मा          | و     | क्रुयपः       | १२ः    | मधुच्छन्दाः                           |
| 9    | 28                 | 90    | 3.8           | 20     | 60                                    |
| 2    | ३३                 | 12    | 188           | 8      | ३ शुकाः                               |
| ą    | ४६                 |       | १६०           | 2      | ч                                     |
| 8    | 31                 |       | ६ यमः         | 8      | . 29                                  |
| y    | 99                 | 9     | 4             | ч      | 93                                    |
| Ę    | 23                 | 9 2   | ६०            | •      | 8                                     |
| G    | 26                 | 3 &   | 01            | 9      | 3                                     |
| 6    | ४९                 | 98    | 19            | 6      | 25                                    |
| 9    | १७३                |       | 2819          |        | 68                                    |
| 90   | . 8                | · 9 स | र्या सावित्री | 900    |                                       |
| 99   | ६३                 | 9.8   | 929           | 1      | शंतातिः                               |
| 93   | 966                |       | चातनः         | 1      | 8                                     |
| 9 ६  | 13                 | 9     | 98            | 8      | •                                     |
| 90   | 30                 | 2     | 9 ६           | •      | . 38                                  |
| 19   | 900                | 8     | 90            | •      | 8                                     |
|      | ८९३                | '3    | 94            | 99     | २३                                    |
| 3    | भृग्वंगिराः        | 6     | 9             |        | ७२                                    |
| 9    | 98                 | 6     | 49            | १५ ३   | <b>।धर्वाचार्यः</b>                   |
| 2    | 16                 |       | ११८           | 6      | ६७                                    |
| 3    |                    |       | वसिष्ठः       | १६ ३   | <b>मथवांगिराः</b>                     |
| 8    | 92                 | 9     | <b>§</b>      | 8      | 9                                     |
| ч    | 28                 | \$    | \$ 8          | Ę      | 26                                    |
| ·Ę   | 29                 | 19    | 19            | 9      | 92                                    |
| 9    |                    | २०    | 80            | 19     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 6    | ર<br>૨૪            |       | १०४           |        | .५६                                   |
| 9    |                    | ५० हि | विश्वामित्रः  | 919    | गरुतमान्                              |
| 39   | 48                 | 3     | 9             | 8      | 94                                    |
|      | 20                 | 4     | २२            | ч      | 91                                    |
| 19   | <del>2</del> ξ     | ٤     | 9             | •      | Ę                                     |
|      | <b>२३</b> १        | २०    | ६३            |        | 9                                     |
|      | ८ भृगुः            |       | <b>१०३</b>    | 30     |                                       |
| 2    | २०                 | 22    | अंगिराः       | 10     | 49                                    |
| 8    | 98                 | 2     | 99            |        |                                       |
| Ę    | 98                 | 8     | 90            |        | नारायणः                               |
| 9    | 3 €                | 4     | 99            | 90     | 33                                    |
| 9    | 3.6                | Ę     | 12            | 98     | 9 8                                   |
| 15   | ५५                 | 6     | 9 4           |        | 8९<br>मयोभूः<br>४८                    |
| 98   | <u> ५६</u><br>२२३  | 98    | 3 8           | १९     | मयोभूः                                |
|      | २२३                | 1     | <b>९</b> ६    | ų      | 86                                    |

| काण्ड मंत्रसंख्या | काण्ड मंत्रसंख्या       | काण्ड मंत्रसंख्या    |
|-------------------|-------------------------|----------------------|
| १० कुत्सः         | ३१ कौदाकः               | ४३ अयास्यः           |
| 10 88             | ६ १९                    | ₹∘ ₹8                |
| 20 2              | 90 99                   | ८८ पूरणः             |
| 88                | 30                      | २० २४                |
| ११ सिन्धुद्वीपः   | ३२ बृहद्दिवोऽथर्वा      | ४५ प्रजापतिः         |
| 9 98              | ५ २९                    | ર                    |
| 9                 | ३३ कांकायनः             | 8                    |
| 90 38             | § 3                     | £ 3                  |
|                   | 99 28                   | 999                  |
|                   | 79                      | 98 0                 |
| 84                | ३४ बादरायणिः            | _                    |
| १२ मातृनामा       | 8 98                    | ४६ वृषाकपिरिन्द्राणी |
| ۶ 4               | 9 6                     | २० २३                |
| 8 6               | २७                      | ४७ गृत्समदः          |
| ८ २६              | ३५ द्युनःशेपः           | २० २२                |
| 85                | § 3                     | 8८ नृमेघः            |
| २३ कौरुपधिः       | 8                       | 40 41                |
| 9 2               | <b>२</b> ० 3९           | ४९ राशकर्णः<br>२० २१ |
| 99 38             | २६                      | ५० वत्सः             |
| 35                | ३६ शौसकः                | २० २१                |
| १४ बृहस्पतिः      | 2 '4                    | ५१ व्रियमेघः         |
| 90 34             | Ę Ç                     | २० २१                |
|                   | 9 9 7                   | ५२ नोघाः             |
| १५ सुकक्षः        | 75                      | 20 21                |
| 50 \$8            | ३७ मेध्यातिथिः          | ५३ वेनः              |
| १६ क्रब्णः        | २० २५                   | २ ५                  |
| २० ३४             | ३८ इरिम्बिठिः           | 8 94                 |
| २७ गोपधः          | २० २५                   | ₹0                   |
| 99 23             | ३९ गोतमः                | ५४ मेघातिथिः         |
| २८ वामदेवः        | २० २५                   | ७ १४                 |
| <b>8</b>          | ४० भरद्वाजः             | २० ६                 |
| 9                 | 3                       | 70                   |
| 20 58             | 20 19                   | ५५ उन्मोचनः          |
| 38                | रूप                     | ५ १७                 |
| २९ प्रत्यंगिराः   | <b>४१ काण्यः</b>        |                      |
| १० ३२             | 2 19                    | ₹<br>                |
| ३० भागवः          |                         | ५६ सविता             |
| 9                 | 98                      | 2 4                  |
| 99 २६             | ४२ गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ |                      |
| ३०                | 40 48                   | 9                    |
| •                 |                         | * •                  |

| काण्ड संत्रसंख्या          | काण्ड मंत्रसंख्या  | काण्ड मंत्रसंख्या        |
|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| ५७ सौभरिः                  | ७२ सच्यः           | ९२ अगस्त्यः              |
| २० . १६                    | 20 99              | <b>§</b> 4               |
| ५८ गार्ग्यः                | ७३ कबन्धः          | ९३ द्रविणोदाः            |
| Ę ą                        | ६ १०               | 3 8                      |
| 98 98                      | ७४ जमदाग्नेः       | ९८ दुह्नणः               |
| १५                         | <b>E</b> 9         | £ 8                      |
| ५२ प्रस्कण्वः              | ६ ९ १ इंग्युः      | ९५ श्रुतकक्षः सुकक्षा वा |
| 99                         | २० ९               | २० ३                     |
| <b>8</b> 8                 | ७६ त्रिशोकः        | ९६ अष्टकः                |
| १५                         | २० ९               | २० ३                     |
| ६० ब्रह्मास्कंदः           | ७७ भुवनसाधनः       | २०<br>९७ कुरुस्तुतिः     |
| 8 18                       | 20 8               | २० ३                     |
| ६१ शिरिविटिः               | ७८ पुरुमीढाजमीढै।  | ९८ कालिः                 |
| 98                         | 20 8               | ₹0 ३                     |
| ६२ उपरिवस्रवः              | ७९ पतिवेदनः        | ९९ सुदीतिषुहमीढी         |
| ६                          | 3 4104411          | २० ३                     |
|                            | ८० जगद्वीजं पुरुषः | १०० पर्वतः               |
| <u>ه</u><br>۶ <del>۶</del> | इ ८                | २० . ३                   |
| ६३ वरुः सर्वहरिवी          | di ana:            | १०१ वस्रुपिंगलः          |
| २० १३                      | ८१ वसुकः<br>२० ८   | ξ <b>ξ</b>               |
| ६८ परुच्छेपः               | ८२ भृगुराथर्वणः    | १०२ भागिलः               |
| २० १३                      | 3 63/14441         | <b>§ 3</b>               |
| ६५ खिलं                    | २<br>८३ ऋ भुः<br>४ | १०३ वृहच्छुकः            |
| २० १३                      | 8 21 23.           | <b>§ 3</b>               |
| ६६ शकः                     | ८४ मृगारोऽथर्वा    | १०४ उच्छो <b>चनः</b>     |
| 4 12                       | 8 0                | ξ <b>ξ</b>               |
| ६७ प्रगाथः                 | ८५ सुकीर्तिः       | १०५ प्रशोचनः             |
| २० १२                      | 20                 | ą ą                      |
| ६८ कपिजलः                  | ८६ जाटिकायनः       | १०६ प्रमोचनः             |
| ۶ ،                        | £                  | ξ <b>3</b>               |
| 9                          | ८७ वीतहब्यः        | १०७ मरीचिः               |
| 22                         | ६                  | 9 3                      |
| ६९ उदालकः                  | ८८ रेभः            | १०८ वरुणः                |
| 2 6                        | २० ६               | ७ ३                      |
| & a                        | ८९ विश्वमनाः       | १०९ पुरुद्दन्मा          |
| 88                         | 30 g               | 20 S                     |
| ७० भगः                     | २० ६<br>९० सर्गः   | २० २<br>११० आयुः         |
| ६ ११                       | २० ६               | २० १                     |
| ७१ अप्रतिरथः               | ९१ शम्भुः          | १११ देवातिथिः            |
| 18 98                      | 3, 41.6            | ~ '                      |
|                            |                    | २० २                     |

इस तरह अथर्ववेदमें ऋषियोंके अनुसार मंत्रसंख्या है इसका ब्यौरायह है—

|     | 4 4                |            |  |
|-----|--------------------|------------|--|
| 9   | अथर्वा             | १६२९       |  |
| 2   | ब्रह्मा            | ८९३        |  |
| 3   | भृग्वंगिराः        | २३१        |  |
| 8   | <b>भृ</b> गुः      | २२३        |  |
| 4   | कर्यपः             | १६०        |  |
| 8   | यमः                | 980        |  |
|     | सूर्यासावित्री     | १३९        |  |
| 6   | चातनः              | 996        |  |
| 9   | विश्वामित्रः       | 903        |  |
| 90  | <b>अं</b> गिराः    | ९६         |  |
| 99  | मधुच्छन्दाः        | ८७         |  |
| 9 2 | गुकः               | 63         |  |
| -   | शंतातिः            | ७२         |  |
| 98  | जथर्वाचार्यः       | ६७         |  |
| 94  | षथवाङ्गिसः         | <b>५</b> ६ |  |
| 9६  | बृहदिबोऽथर्वा<br>- | २९         |  |
| -   | Be 418 1 22 -      |            |  |

शेष ऋषि थोडे मंत्रोंके हैं इसिलये यहां लेनेकी आव-इयकता नहीं है। इनमें भी—

> 9 अथर्वा १६२९ २ अथर्वाचार्यः ६७ ३ अथर्वाङ्गिराः ५६ ४ बृहद्विवोऽथर्वा २९

अथर्ववेदमें कुछ मंत्र अथर्वा ऋषिके १७८१ हैं। इसिलये इस वेदका नाम 'अथर्ववेद ' हुआ है क्योंकि सब ऋषियोंकी मंत्रसंख्यासे अथर्वा ऋषिकी मंत्रसंख्या इसमें अधिक है। इस वेदका दूसरा नाम ' ब्रह्मवेद ' है। इसका कारण इसमें ब्रह्मा ऋषिके मंत्र अथर्वाके मंत्रोंसे कम हैं। ब्रह्मा ऋषिके मंत्र ८९३ हैं। अथर्ववेदके नामोंके विष्य्यमें नीचे लिखे प्रमाणवचन देखने योग्य हैं—

१ अथर्ववेद इति गोपये ' अथर्ववेदमधीयते ' गोपथ बा॰ ( १।२९ )

२ ब्रह्मचेद् 'तं ऋचः सामानि यजूंपि ब्रह्म चानु-व्यचलन्।' नथर्व. १५१६।८ ३ अंगिरोवेदः। 'ता उपदिश्चति अंगिरसां वेदः'। श० ब्रा० १३।४।३।८ ४ अथवांगिरसां वेदः। 'सामानि यस लोमानि अथवांगिरसो मुखम्।' अथवं १०।७।२०

५ भृग्वंगिरसां वेदः। ' एतद्वै भृ्यिष्ठं ब्रह्म यद्
भृग्वंगिरसः। ' गो० बा० ३।४
६ श्लत्रवेदः। 'उक्थं यजु साम श्लं के वेद।'

9 भैषज्यवेदः। 'ऋचः सामानि भेषजा। यजुंषि होत्रा ग्रम। अथर्व, १०१६।१४

ये सात नाम अथवंवेदके िक ये वैदिक वाङ्मयमें आगये हैं। इनमें 'अथवंवेद 'यह नाम विशेष महत्त्वका है क्यों कि इस वेदमें अथवं ऋषिके मंत्र करीब करीब १७८१ हैं अथवा केवल अथवं के ही गिने जांय तो १६२९ हैं। अथवंवेदके कुल मंत्र ५९७७ हैं इनमें चौथे विभागसे ये मंत्र अथिक हैं।

अथर्ववेदका दूसरा नाम ' ब्रह्मवेद ' है। इस 'ब्रह्मा' ऋषिके अथर्ववेदमें मंत्र ८९३ हैं। यह संख्या कुळ अथर्ववेदके मंत्रोंसे आठवें हिस्सेके बराबर है।

तीसरा नाम 'अंगिरोबेद' भौर चौथा नाम 'अथ्वीं-गिरसां वेद', पांचवां नाम 'भृग्वंगिरसां वेद' है। इन तीनों नामोंसें 'अंगिरसां वेद' यह नाम सामान्य है। इनकी मंत्रसंख्या यह है—

१ मृगः २२३
२ मृग्वंगिराः २३१
३ झंगिराः ९६
४ अथवींगिराः ५६
६०६

यह क्रमसंख्या तीसरे स्थानपर आती है। इस कारण ' आंगिरो वेद 'यह इसका तीसरा नाम है।

' क्षत्र वेद् ' यह इसका नाम इसिलये है कि इसमें क्षावरणके परिपोषणके संव क्षधिक हैं। देखिये—

| 9                |         |    |    |
|------------------|---------|----|----|
| यातुधाननाशनं     | 319     | 9  |    |
| यातुधाननाशनं     | 916     | 8  |    |
| विजयः            | 919     | 8  |    |
| शत्रु बाधनं      | 9198    | 8  |    |
| शत्रु-निवारणं    | 9198    | 8  |    |
| शत्रु-निवारणं    | 3150-53 | 6  |    |
| <b>रक्षो</b> शं  | 3176    | .8 |    |
| राष्ट्राभिवर्धनं | 3153    | Ę  | 85 |
|                  |         |    |    |

शत्रुनाशः

षात्रुन।शः

वीरः

\$1903.908 €

६।१२५,१२८ ७

85913

| इन्द्रवीर्याण       | २।५          | 15         |    | शत्रुनाशः                | ७।८            | 9          |   |
|---------------------|--------------|------------|----|--------------------------|----------------|------------|---|
| सपःनद्दा            | २।६          | y          |    | राष्ट्रसभा               | ७११२           | 8          |   |
| शत्रुनाशनं          | २।१२         | 6          |    | शत्रुनाशः                | ७११३           | 2          |   |
| दस्युन।शनं          | 2138         | Ę          |    | शत्रुनाशः                | ७।३१           | 9          |   |
| शत्रुन।शनं          | २।१५.२४      | <b>५</b> ६ |    | शत्रुन।शः                | ७। ३ ४         | 9          |   |
| शत्रुपराजयः         | २।२७         | 9          | ८९ | विजय:                    | ७१५०           | 9          |   |
| शत्रुसेनासंमोद्दनं  | ३।१-६        | 81         |    | <b>श</b> त्रुनाशनं       | ७।६२           | 9          |   |
| राष्ट्रधारणं        | ३१८          | Ę          |    | शत्रुनाशनं               | ७।७०           | ч          |   |
| अजरं क्षत्रं        | 3199         | 6          |    | शत्रुनाशनं               | ७।७७           | 3          |   |
| दीरः                | इ।२३         | Ę          |    | शत्रुनाश <b>नं</b>       | ७।९०           | 3          |   |
| शत्रुनिवारणं        | ३।२७         | Ę          | ६७ | शत्रुनाशनं               | ७१९३           | 9          |   |
| श्रात्रुन।शनं       | श्राइ        | 9          |    | शत्रुना <b>शनं</b>       | ७।९५-९६        | 8          |   |
| राज्याभिषेकः        | 816          | O          |    | शत्रुनाशनं               | 50610          | 2          |   |
| <b>अमित्रक्षयणं</b> | 8155         | G          |    | शत्रुनाशनं               | 91990          | 3          |   |
| राष्ट्रीदेवी        | 81ई०         | 6          |    | <b>श</b> त्रुन।शनं       | ७।११३.११४      | 8          |   |
| सेनानिरीक्षणं       | 8153         | O          |    | <b>श</b> त्रुन।शनं       | 01990          | 9 84       |   |
| सेनासंयोजनं         | शाइ२         | 9          |    | शत्रुन।शनं               | ८।३-४          | 49         |   |
| शत्रुनाशनं          | 8130         | 6          | 48 | शत्रुन।शनं               | 616            | २४ ७५      |   |
| विजय:               | पाइ          | 99         |    |                          |                |            |   |
| शत्रुनाशनं          | ७।७-८        | 98         |    | विजय:                    | 9014           | 40         |   |
| शत्रुसेनात्रासनं    | 4120-29      | २४         |    | शत्रुन।शनं               | 9918-90        | ५३         |   |
| रक्षोच्नं           | प्रारुष      | 94         | ६९ | मातृभूमिः                | 9719           | ६३ १६६     |   |
| शत्रुन।शः           | ६।२-७        | 96         |    | एकवीर:                   | 98193          | 99         |   |
| श्च त्रुनिवारणं     | <b>६</b> 194 | 3          |    | <b>अ</b> भयं             | 99198-98       | 9          |   |
| यातुधानक्षयणं       | ६।३२         | 3          |    | सुरक्षा                  | 99190-20       | ३५         |   |
| शत्रुनाशनं          | ६।३४         | ų          |    | राष्ट्रं                 | 99128          | 6          |   |
| <b>ज</b> भयं        | 6180         | ą          |    | सुरक्षा                  | १९।२७          | 94         |   |
| अभयं                | ६।५०         | 3          |    | राष्ट्रं                 | 98181          | 9          |   |
| षभयं                | ६।५३-५४      | ę          |    | असुरक्षयः                | १९।६६          | 9 60       |   |
| शत्रुनाशनं          | ६।६५-६७      | 8          |    | इन्द्रः                  | २०             | ९५८ ९५     | 6 |
| <b>श</b> त्रुनाशनं  | हा७५         | 3          |    |                          |                | १७२        | 6 |
| शत्रुनाशनं          | ६।८०         | 3          |    | अथर्ववेद्रमें शत्रुका प  | राजय करके अपना | विजय संपाद | न |
| राजा                | ६।८७-८८      | Ę          |    | करके अपना क्षात्रतेज प्र |                |            |   |
| वीर:                | ६।९७-९९      | 8          |    | ७७० हैं और बीसवें क      |                |            |   |
|                     |              |            |    |                          |                |            |   |

अथर्बवेदमें शत्रुका पराजय करके अपना विजय संपादन करके अपना क्षात्रतेज प्रकट करनेका भाव बतानेवाले मंत्र ७७० हैं और बीसवें काण्डमें इन्द्र देवताके मंत्र ९५८ हैं। इनमें इन्द्रके वीरत्वके कर्मका ही वर्णन है। ये इनमें मिलानेसे ७७०+९५८=१७२८ मंत्र होते हैं। ये सब मंत्र ८७ 'श्वात्रधर्म' के प्रकाशक मंत्र हैं।

| इस कारण शतपथ बाह्मणमें इस अथर्ववेदको ' इ     | भूत्र- |
|----------------------------------------------|--------|
| वेद 'कहा यह ठीक ही कहा है। करीब करीब व       | अथर्व- |
| वेदका चौथा भाग ' श्लात्रधर्म वतानेवाला ' है। | इस     |
| कारण इसका नाम ' क्षत्रवेद ' ठीक ही दीखता है। |        |

अथर्ववेदमें १०।६। १४ में 'ऋचः सामानि भेषजा यज्ंषि 'ऐसे नाम चार वेदोंके कहे हैं। इसमें 'भेषज-वेद ' अथव्वेदको कहा है। भेषजवेदका अर्थ ' औषधि-वेद ' अर्थात् चिकित्साका यह वेद है। अतः औषधिचिक-रमाके विषयमें इसमें कितने मंत्र हैं अब देखते हैं—

| 60 00       | ~ ~ ~             |      |
|-------------|-------------------|------|
| अप्राचनवर्ग | ाचाकत्सा <b>क</b> | DZ.  |
| ा जनन ५ व   | । या नार्लाना     | 41 7 |
|             |                   |      |

| -1                     |         | 4-4 |    |
|------------------------|---------|-----|----|
| रोगोपशमनं              | 315     | 8   |    |
| <b>मृत्रमोचनं</b>      | 912     | 9   |    |
| अपां भेषजं             | 918-6   | 3 2 |    |
| सुखप्रसृतिः            | 9199    | Ę   |    |
| वक्षमनाशनं             | 9192    | 8   |    |
| पुष्टिकर्म             | 9194    | 8   |    |
| रुधिरस्नावनिवृत्तिः    | 9190    | 8   |    |
| हृद्रोगकामिलानाशन      | 9122    | 8   |    |
| <b>धेतकुष्ठनाशनं</b>   | 1123-58 | 6   |    |
| <b>ज्वरनाशनं</b>       | 9124    | 8   |    |
| दीर्घायुः              | 9130    | 8   |    |
| दीर्घायुः              | शाइप    | 8   | ६७ |
| <b>कास्त्रावभेष</b> जं | २।३     | E   |    |
| दी घायुः               | २।४     | æ   |    |
| रोगनाशनं               | 216     | y   |    |
| दीर्घायुः              | २।९     | ч   |    |
| दोर्घायुः              | २।१३    | 4   |    |
| बळप्राप्तिः            | 2180    | 9   |    |
| ष्टिश्चिपणीं           | ३।२५    | y   |    |
| दीर्घायुः              | 7176-79 | 92  |    |
| क्रिमिनाशः             | २।३१-३२ | 99  |    |
| यक्ष्मनाद्याः          | श३३     | 9   | ६९ |
| यक्मनाशः               | 310     | 9   | _  |
| दीर्घायुः              | 2199    | 6   |    |
| क्साप:                 | ३।१३    | 9   |    |
| वनस्पतिः               | 2196    | Ę   |    |
| प्रसृतिः               | ३।२३    | ६   |    |
| कामः                   | इ।२५    | દ્  |    |
| यक्षमनाशानं            | ३।३१    | 89  | ५१ |
|                        |         |     |    |

| वाजीकरणं              | 818       | 6        |     |
|-----------------------|-----------|----------|-----|
| स्वापनं               | 813       | 0        |     |
| विषम्                 | 818-0     | 94       |     |
| <b>भा</b> ञ्जनं       | 818       | 90       |     |
| शंखमणिः               | 8130      | 19       |     |
| रोदिणी                | शावर      | 0        |     |
| रोगनिवारणं            | 8193      | 9        |     |
| अपामार्गः             | 8199-20   | 33       |     |
| मृत्युसंतरणं          | श३५       | <b>9</b> |     |
| <b>कृ</b> मिनाशनं     | 8130      | 92       | ११३ |
| <b>अमृतासुः</b>       | पाव       | 9        |     |
| कुष्टतनमनाशनं         | 418       | 90       |     |
| बक्षा                 | ५।५       | 9        |     |
| सर्पविषनाशनं          | पा१३      | 3 3      |     |
| कृत्यापरिहरणं         | 4198      | 93       |     |
| रोगोपशमनं             | पा १५-१६  | २३       |     |
| तक्मनाशनं             | प्रा२२-२३ | २७       |     |
| दीर्घायुः             | पारट      | 98       |     |
| रक्षोन्नं             | ५ । २ ९   | 94       |     |
| दीर्घायुः             | पा३०      | 99       |     |
| कृत्यापरिद्वरणं       | पाइ१      | 92       | १६० |
| पुंसवनं               | ६।११      | 34       |     |
| सर्पविषनिवारणं        | £193      | 3        |     |
| मृत्युजयः             | ६।१३      | 3        |     |
| बलासनाशनं             | ६।१४      | æ        |     |
| <b>अ</b> क्षिरोगभैषजं | ६।१६      | 8        |     |
| गर्भ दंइणं            | ६।१७      | 8        |     |
| यक्षमनाशनं            | ६।२०      | 3        |     |
| केशवर्धन              | ६१२१      | 3        |     |
| भैषज्यं               | ६।२२-२४   | 9        |     |
| दीर्घायुः             | ६।४१      | 3        |     |
| रोगनाशनं              | ६।४४-४७   | 93       |     |
| <b>मै</b> षज्यं       | ६।५२      | ×        |     |
| जलचिकित्सा            | हापुछ     | 2        |     |
| <b>क्षौषाधिः</b>      | दापड      | 35       |     |
| वाजीकरणं              | ६।७२      | ×        |     |
| <b>मा</b> युष्यं      | ६।७६      | 8        |     |
| ग भी घानं             | ६।८१      | 2        |     |

| भैषज्यं                                | द्वाटइ             | 8   |     | यक्षमरोग०            | 9 २ १ २                                       | ५५          |        |
|----------------------------------------|--------------------|-----|-----|----------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------|
| यक्षमनाशनं                             | ६।८५               | ą   |     | वशा गौः              | १२।४                                          | पद १        | 00     |
| यक्षनाशनं                              | ६१९१               | ą   |     | हिरण्यं              | 9812६                                         | 8           |        |
| <b>कुष्टीपधिः</b>                      | हा९५               | ą   |     | दुर्भ मणिः           | १९।२९-३९                                      | 69          |        |
| चिकित्सा                               | ६।९६               | 3   |     | भैष्डयं              | १९।४४-४६                                      | २७          |        |
| विषदूषणं                               | 81900              | 3   |     | दीर्घायुः            | १९।६३-६४                                      | 4 8         | 20     |
| वाजीकरणं                               | ६।१०१              | 3   |     |                      | चिक्तिसाके कुछ मं                             | त्र रिव     | 069    |
| कासशमनं                                | ६११०५              | 3   |     | अथर्वनेत्रमें निक्रि | साके अर्थात् औषधी                             |             |        |
| <b>बू</b> र्वा                         | <b>६।</b> १०६      | 3   |     |                      | स वेदका नाम "भी                               |             |        |
| मेधावर्धनं                             | 81906              | ч   |     |                      | स वद्का नाम कस<br>प्र-वेद् 'क्षात्रबलके-र     |             |        |
| विष्पञी                                | ६।१०९              | 3   |     |                      | ४-वद् क्षात्रबळक-र<br>गिंके संत्र अथवंबेद्रसे |             |        |
| दीर्घायु                               | ६।१९०              | 3   |     |                      |                                               |             |        |
| उनमत्ततामीचनं                          | <b>E</b> 1999      | 8   |     |                      | यह नाम सार्थ हुना                             |             |        |
| स्परः                                  | ६११३०-१३२          | 93  |     |                      | हैं इसलिये 'सैपज्य                            |             |        |
| बळवातिः                                | ६।१३५              | 3   |     |                      | अन्य विषयोंके मंत्रों                         |             |        |
| केशवर्धनं                              | <b>म्।१३६</b> .१३७ | ६   |     |                      | ह होनेके कारण ये न                            |             |        |
| <b>क्लीब</b> स्वं                      | 81936              | ч   |     |                      | मंत्रोंके अन्दर आये                           |             |        |
| सुमंगली दन्तो                          | ६।१४०              | 34  | १८१ |                      | गोंके मंत्र थोडे हैं, इ<br>-~~ के             | स कारण व    | Hea    |
| <b>अ</b> भूनं                          | ७।३०               | 9   |     | विषयोंके नाम दिये    |                                               |             |        |
| दोर्घायुः                              | ७।३२-३३            | 2   |     |                      | द्रष्टा ऋषियों के हैं भ                       | रिवेभी र    | नं त्र |
| <b>अ</b> ञ्जनं                         | ७।३६               | 9   |     | संख्याके अनुसार ही   |                                               |             |        |
| आपः                                    | ७।३९               | 9   |     | १ प्रथम नाम '        | अथर्ववेद 'है। मंत्रस                          | ंख्या १७८१  | 30     |
| दीर्घायुः                              | ७।५३               | 9   |     | २ द्वितीय नाम        | ब्रह्मवेद १ है। मंत्रसं                       | ह्या ७९४ है | 1      |
| विषभैष्ठयं                             | ७।५६               | 6   |     |                      | अंगिरोचेद ' है, चतुर्थ                        |             |        |
| गंडमाछा                                | ७।७४               | 8   |     |                      | है और पंचम नाम 'भृ                            |             |        |
| गंडमाला                                | ७१७६               | Ę   |     |                      | रुगु 'के मंत्र २२३, '                         |             | _      |
| सर्पविष०                               | 9166               | 9   |     |                      | रां के ९६ और 'अ                               |             |        |
| आपः                                    | ७।८५               | 8   |     |                      | सब मंत्र मिलकर ६                              |             |        |
| <b>अमृत</b> स्वं                       | ७।१०६              | 9   |     |                      |                                               |             | A      |
| उवर नाशः                               | ७१११६              | 2   | 36  |                      | मंत्र इससे कम हैं, अ                          |             |        |
| दीर्घायुः                              | 619-2              | 89  |     |                      | थर्ववेदको मिळा नहीं                           |             | 1 6    |
| गर्भदोषनिवारणं                         | ८।६                | २६  |     | य नामामल ह यह        | बात यहां सिद्ध हुई                            | ž I         |        |
| क्षोषधयः                               | 219                | 26  | १०३ | य                    | ज्ञमें ब्रह्माका पद                           |             |        |
| यक्षम०                                 | 316                | २ २ |     |                      | अधिष्ठाता होता है उ                           | गमको '==    | er r   |
| अदम <sup>०</sup><br>कृत्या०            | 9019               | 32  |     |                      | आध्यता हाता हु ।<br>अथर्ववेदी दी दीना चा      |             |        |
| कुला <sup>०</sup><br>सर्पवि <b>ष</b> ० | 8.06               | २६  |     |                      | जयवदा दा दाना पा<br>गि अथर्वाओर ब्रह्मा दे    |             |        |
| वशावपण                                 | 90190              | 58  | ११८ |                      | हैं यही है, देखिये—                           | चन जन्भ न   | 614    |
| वसा गाः                                | 10110              | 20  | 110 | याक सत्रास भाधक      | ह यहा ह, दालय-                                |             |        |

#### ऋग्वेदके ऋषियोंके मंत्र

| 9 | काण्व:        | ऋषि | अष्टम   | मंडल | 3098 |
|---|---------------|-----|---------|------|------|
| 2 | वसिष्ठ        | ऋषि | सप्तम   | मंडल | 683  |
| 3 | भरद्वाज       | ऋषि | gp.     | मंडल | ७६५  |
| 8 | भित्र         | ऋषि | पंचम    | मंडल | ७२७  |
| ч | वामदेवो गौतमः | ऋषि | चतुर्थ  | मंडल | 469  |
| w | विश्वामित्र   | ऋषि | नृतीय   | मंडक | ६१७  |
| 9 | गृत्समद       | ऋषि | द्वितीय | मंडक | 829  |

इनमें मुख्य ऋषि कौर उसके गोत्रमें उत्पन्न ऋषियोंके मंत्र संमिळित हैं। देखिये—

१ विसिष्ठ ऋषि के स्क १०४ और मंत्र ८४१ हैं। इनमें विसिष्ठ गोत्रोत्पन्न ऋषियों के मंत्र संमिष्टित नहीं हैं। सप्तम मण्डल ही इनका मंडल है।

र भरद्वाज ऋषि के सुक्त ३९ हैं शौर मंत्र ५२९ हैं। भरद्वाज गोत्रके ऋषि सुहोत्रः १०, शुनहोत्रः १०, गरः १०, शंयुः ९३, गर्गः ३१, ऋजिश्वा ६३, पायुः १९, ऐसे भरद्वाज गोत्रजोंके मंत्र २३६ हैं शौर भर-द्वाजके मंत्र ५२९ हैं।

३ अति ऋषिके सूक्त १३ हैं और मंत्र १२६ हैं।
अतिगोत्रके ऋषियों के मंत्र ये हैं — बुधगविष्ठिरों १२,
कुमारः १२, वसुश्रुतः ४४, इषः १७, गयः १४,
सुतंभरः २४, धरुणः ५, पुरुः १०, द्वितो सृक्तवाहाः
५, वादिः ५, प्रयस्वन्तः ४, ससः ४, विश्वसामा ४,
सुन्नः ४, गोपायनः ४, वस्ययः १८, त्रैतृष्णः ६,
विश्वसारा ६, गौरिवीतिः १५, बश्चः १५, अवस्युः
१३, गातुः १२, संवरणः १९, प्रभूवसुः १४, अवन्युः
१३, गातुः १२, संवरणः १९, प्रभूवसुः १४, अवन्युः
१३, गातुः १२, संवरणः १९, प्रभूवसुः १४, अवन्युः
१३, गातुः १२, संवरणः १९, प्रभूवसुः १४, अवन्याः
१३, गातुः १२, संवर्णः १९, प्रसूवसुः १४, अवन्याः
१३, श्रुतवित् ९, अर्चनाना १४, रातद्वयः १२,
यज्ञतः १०, उरुविकः ८, बाहुवृक्तः ६, पौरः २०,
अवस्युः ९, ससविधः ९, सत्यक्षवाः १६, एवयामस्त् ९
इनके कुक मंत्र ६०१ हैं।

आत्रिके मंत्र १२६ और गोत्रजोंके ६०१ मिलकर ७२७ होतें हैं।

8 गौतम गोलमें उत्पन्न बामदेव ऋषिके सुक्त ५५ श्रीर ५६५ मंत्र चतुर्थ मंडलमें हैं। लसदस्युः १०, पुरुमिटालमीळहीं १४ मिलकर २४ मंत्र इनके हैं।

प विश्वामित्र ऋषिके सुक्त ४७ और ४८१ मंत्र तृतीय मंडलमें है। इसके गोत्रजोंके मंत्र ऐसे हैं— ऋषभः १४, कात्यः १३, कतः १०, गाथी २०, देवश्रवाः ५, कुशिकः २२, प्रजापितः ५२ सब मिलकर १३६ हुए।

६ गृत्समद ऋषिके स्क ३६ श्रीर मंत्र ३६३ है। इसके मण्डलर्से अन्य ऋषियों के ये मंत्र है— सोमा-हुति: ३१, कूर्म: ३५ मिलकर ६६ हुए। इसमें गृत्स-मदके ४६३ मिलानेसे ५२९ कुल मंत्र हितीय काण्डके होते हैं।

ऋग्वेदके नवम मंडलमें केवल सोमदेवताके मंत्र हैं। वे इन ऋषियोंके ही हैं। वे इनमें मिलानेसे इनके मंत्रोंकी संख्या थोडी बढ सकती है। प्रथम और दशम मंडलमें थोडे मंत्रोंके, छोटे सुक्तोंके सब ऋषि हैं। जैसे अथर्ववेदमें छोटे सूक्तोंके अनेक ऋषि हैं। इसिलये वे यहां नहीं लिये हैं।

जपर अष्टम मण्डलके मंत्र १७१६ दिये हैं। इस मंडलमें कण्वगोत्रके अनेक ऋषियों के मंत्र हैं। स्वयं कण्व ऋषिका एक भी मंत्र इसमें नहीं हैं, कण्वगोत्रके अनेक ऋषियों के तथा अन्यान्य ऋषियों के मंत्र हैं। इस कारण इनकी गिनती ऋषिवार करनेकी जरूरत नहीं है। अर्थात् बाकी के छः ऋषि रहे उनका मंत्रसंख्यावार कम यह है—

अश्विकुलोत्पन्न 'इयाचाश्व 'ऋषिके मंत्र १३२ पंचम मंडलमें हैं। यह मंत्रसंख्या देखनेसे ऋग्वेदके ऋषियोंकी मंत्रसंख्या अथर्ववेदके ऋषियोंकी मंत्रसंख्यासे कम दीखती है। देखिये—

| १ अथर्वा         | १६२९    |
|------------------|---------|
| २ ब्रह्मा        | ८९३     |
| ३ भृगवंगिराः     | २३१     |
| ४ भृगुः          | २२३     |
| ५ कइयपः          | 980     |
| ६ सूर्यासावित्री | 123     |
| 10 HD:           | 6 53 10 |

अथर्वा ऋषिका स्थान प्रथम आता है। इसिक्ये यज्ञमें अथर्वाका स्थान मुख्य माना गया है। यज्ञमें ब्रह्मावद पर अथर्ववेदी ही बैठना चाहिये यह प्राचीन मर्यादा इस कारण है। क्योंकि चारों वेदोंके ऋषियोंमें अथर्वा ऋषिके मंत्र सब अन्य ऋषियोंकी मंत्र संख्यासे आधिक हैं। वेदमें ही कहा है---

अथर्वा यत्र दीक्षितां वर्हिष्यास्ते हिरण्यये ! अथर्व. १०११०।१७

' जहां दीक्षित होकर अथर्वा सुवर्णके आसनपर बैठता है। 'आभिको मन्थनसे प्रथम उत्पन्न करनेवाला अथर्वा ऋषि है--

अग्निर्जातो अथर्वणः । ऋ. १०।२१।५

इममु त्यम् अथर्ववद् अग्नि मन्थन्ति वेधसः । ऋ. ६।१५।१७

अथर्वा त्वा प्रथमो निरमन्थद्ग्ने। वा. य. ११।३२ त्वामग्ने पुष्कराद्ध्यथर्वा निरमन्थत ।

ऋ. दा१६।१३; वा. य. १५।२२

यज्ञैरथर्वा प्रथमः पथस्तते । ऋ. १।८३।५

अथविसे अग्नि प्रथम उत्पन्न हुआ। अथविके समान ज्ञानी लोग अग्निका मंथन करते हैं। हे अग्ने ! अथविन तुझे प्रथम मन्थनसे निर्माण किया। पुष्करसे तुझे अथविन मन्थन करके हे अग्ने ! निकाला है। अथविन सबको यज्ञोंसे प्रथम मार्ग बताया है।

इस तरह वेद ही अथर्वाके यज्ञप्रवर्तनका वर्णन करता है। और उसका प्रथम स्थान बताता है।

# अथर्ववेद

|              | प्रथमं काण्डं        |       | व्क   | नाम                      | मंत्र |     | द्वितीयं काण्डं      |       |
|--------------|----------------------|-------|-------|--------------------------|-------|-----|----------------------|-------|
| स्क          | नाम                  | मंत्र | २३    | श्वेतकुष्ठन।शनं          | 8     | स्क | नाम                  | मंत्र |
| 9            | मेधाजननं             | 8     | 58    | श्वेतकुष्ठन।शनं          | 8     | 9   | परमं भाम             | 4     |
| 3            | रोगोपशमनं            | 8     | २५    | जवरनाशनं                 | 8     | 2   | <b>भुवन</b> पतिः     | y     |
| 3            | मूत्रमो चनं          | 8     | २६    | शर्मेप्राप्तिः           | 8     | 8   | <b>मास्रावमेष</b> जं | 4     |
| 8            | अपां भेषजं           | 8     | २७    | स्वस्त्ययनं              | 8     | 8   | दीर्घायुः            | 1     |
| ч            | अपां भेषजं           | 8     | 26    | रक्षोच्नं                | 8     | 4   | इन्द्रस्य वीर्याण    | 9     |
| ६            | अपां भेषजं           | 8     | २९    | राष्ट्राभिवर्धनं         |       | Ę   | सपरनहा भग्निः        | 4     |
| <sub>o</sub> | यातुधाननाशनं         | 9     |       | सपरनक्षयणं               | Ę     | G   | शापमोचनं             | ч     |
| 6            | यातुधाननाशनं         | 8     | ३०    | दीर्घायुः                | 8     | 6   | क्षेत्रियरोगनाश्चनं  | ч     |
| 9            | विजयः                | 8     | 39    | पाशमोचनं                 | 8     | 9   | दीर्घायुः            | ч     |
| 30           | पाशविमोचनं           | 8     | 3 2   | महद्वस                   | 8     | 90  | पाशमोच <b>नं</b>     | 6     |
| 99           | प्रसृतिः             | દ્    | 33    | आप:                      | 8     | 99  | श्रेयःप्राप्तिः      | y     |
| 92           | यक्मनाशनं            | 8     | 38    | मधुविद्या                | 4     | 92  | शत्रुन।श्चनं         | 6     |
| 93           | विद्युत्             | 8     | 34    | दीर्घायुः                | 8     | 93  | दीर्घायुः            | 4     |
| 9.8          | कन्या                | 8     | ,     |                          | १५३   | 98  | दस्युनाशन            | •     |
| 94           | पुष्टिकर्म           | 8     | 8 1   | ांत्रोंके सुक्त ३० मंत्र |       | 94  | मभयप्राप्तिः         | Ę     |
| 18           | शत्रुवाधनं           | 8     | 4     | ,, ,, 9 ,,               | ч     | 18  | सुरक्षा              | ч     |
| 99           | धमनीबंधनं            | 8     | Ę     | ,, ,, ,,                 | 92    | 90  | बलप्राप्तिः          | 9     |
| 96           | अळहमीन।शनं           | 8     | 9     | ,, ,, 9 ,,               | 9     | 96  | शत्रुन।शनं           | ч     |
| 99           | <b>श</b> त्रुनिवारणं | 8     | ٩     | ,, ,, ,,                 | 9     | 93  | शत्रुनाशनं           | ų     |
| 20           | शत्रुनिवारणं         | 8     |       | 34                       | १५३   | 20  | शत्रुन।शनं           | ų     |
| 29           | शत्रुनिवारणं         | 8     | प्रथा | न काण्डमें ४ मन्त्रों    |       | 21  | शत्रुन।शनं           | 4     |
| 22           | इद्रोगकामिलानाशनं    | 8     | अधिक  |                          |       | 22  | <b>बात्रुनाशनं</b>   | ч     |
|              |                      |       |       |                          |       | •   | 3                    |       |

| स्क         | नाम                                 | मंत्र                                                                                                                                                                    | सुक्त | नाम                    | मंत्र  | स्क  | नाम                    | मंत्र                                   |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|--------|------|------------------------|-----------------------------------------|
| 23          | <b>ब</b> ात्रुनाशनं                 | 4                                                                                                                                                                        | 9 &   | स्वस्तये प्रार्थना     | G      | 92   | रोहिणी                 | 9                                       |
| 58          | शत्रुनाशनं                          | 6                                                                                                                                                                        | 90    | कृषिः                  | ٩      | 93   | रोगनिवारणं             | 9                                       |
| २५          | पृक्षिपणीं                          | · ·                                                                                                                                                                      | 96    | वनस्पतिः               | Ę      | 98   | स्वज्योंतिः            | 8                                       |
| 2 &         | पशुसंवर्धनं                         | ų                                                                                                                                                                        | 98    | क्षत्रं                | C      | 94   | वृष्टिः                | 98                                      |
| 20          | शत्रुपराजयः                         | 6                                                                                                                                                                        | 20    | रियसंवर्धनं            | 90     | 98   | सत्य-भनृतं             | 9                                       |
| 26          | दीर्घायुः                           | ч                                                                                                                                                                        | 21    | शान्तिः                | 90     | 90   | अपामार्गः              | 6                                       |
| 24          | दोर्बायुः                           | ٠                                                                                                                                                                        | 22    | वर्चःप्राप्तिः         | Ę      | 96   | अपामार्गः              | 6                                       |
| 30          | कामिनीमनो                           |                                                                                                                                                                          | २३    | वीरप्रसृतिः            | Ę      | 98   | <b>अपामार्गः</b>       | 6                                       |
| 20          | <b>ऽभिमुखीकरणं</b>                  | ч                                                                                                                                                                        | 28    | समृद्धिप्रातिः         | S      | २०   | <b>विशाचक्षयणं</b>     | ९                                       |
| 39          | कृमिजंभनं                           | ų                                                                                                                                                                        | २५    | कामस्य इपुः            | æ      | 29   | गाव:                   | 9                                       |
| 3 2         | कृमिजंभनं                           | 8                                                                                                                                                                        | २६    | भारमरक्षा              | Ę      | २्२  | मित्रक्षयणं            | 9                                       |
| 22          | यक्ष्मविवर्द्दणं                    | હ                                                                                                                                                                        | २७    | शत्रुनिवारणं           | Ę      | २३   | पापमोचनं               | 9                                       |
| 38          | पश्चायपद्य                          | ų                                                                                                                                                                        | 26    | पञ्जवोषणं              | Ę      | 28   | पापमोचनं               | 9                                       |
|             | विश्वकर्मा                          | 4                                                                                                                                                                        | 28    | भविः                   | 6      | २५   | पापमोचनं               | (9                                      |
| 34          | पतिवेदनं                            |                                                                                                                                                                          |       | सांमनस्यं              | G      | २६   | पापमोचनं               | O                                       |
| 36          | पातवदुग                             | 009                                                                                                                                                                      | 30    | यक्षमनाशनं             | 99     | २७   | पापमोचनं               | 9                                       |
| ta Tr       | त्रों के सुक्त २२ मंत्र             |                                                                                                                                                                          | 31    | अदमगासाग               | २३०    | 26   | वापमोचनं               | (e)                                     |
|             |                                     |                                                                                                                                                                          |       | मंत्रीवाले सुक्त १३ मं |        | 39   | पापमोचनं               | (9)                                     |
| 16.         | 12                                  | 30                                                                                                                                                                       | 1     |                        | ***    | 30   | राष्ट्रीदेवी           | 6                                       |
|             |                                     | ३५                                                                                                                                                                       | 9     |                        |        | 39   | सेनानिरीक्षणं          | 9                                       |
| 6           | ,, ,, <u>8 ,,</u><br>3 <del>६</del> | <del>3</del> <del>2</del> <del>2</del> <del>0</del> | 8     | 2                      | 0.0    | 32   | सेनासंयोजनं            | 9                                       |
| 2-2         | रप<br>य काण्डमें ५ मंत्रों          |                                                                                                                                                                          |       | -                      | ,,     | 33   | पापनाशनं               | 6                                       |
| श्रीचिक हैं |                                     | क लूक                                                                                                                                                                    | 90    |                        |        | 38   | ब्रह्मीदनं             | 6                                       |
| जावका       | *                                   |                                                                                                                                                                          | 99    | ,, ,,                  |        | 34   | <b>मृत्युसंतरणं</b>    | O                                       |
|             | तृतीयं काण्डं<br>शत्रुसेनासंमोहनं   | -                                                                                                                                                                        | 93    | " " 9 · 9              | 13     | 3 &  | <b>अ</b> ग्निः         | 30                                      |
| 1           |                                     |                                                                                                                                                                          |       |                        |        | 30   | कृमिनाशनं              | 92                                      |
| 2           | शत्रुसेनासंमोहनं                    |                                                                                                                                                                          |       | ोय कांडमें ६ मंत्रों   | कि लूक | 36   | ऋषभः                   | (9)                                     |
| 3           | स्वराज्ये राज्ञःस्या                |                                                                                                                                                                          | अधिक  | E 1                    |        | 39   | संनतिः                 | 90                                      |
| 8           | राज्ञः संवरण                        | 9                                                                                                                                                                        |       | चतुर्थं काण्डं         |        | 80   | शत्रुन।शनं             | 6                                       |
| 4           | राष्ट्रस्य राजा                     | 6                                                                                                                                                                        | 9     | ब्रह्मविद्या           | (9     | 8.0  | शतुपासप                | 398                                     |
| ६           | शत्रुन।शनं                          | 6                                                                                                                                                                        | 2     | <b>आत्मविद्या</b>      | C      |      | मंत्रों के सूक्त २१ मं |                                         |
| 9           | <b>य</b> क्षमनाशनं                  | (9                                                                                                                                                                       | 3     | शत्रुनाशनं             | 9      |      |                        |                                         |
| 6           | राष्ट्रघारणं                        | व                                                                                                                                                                        | 8     | वाजीकरणं<br>•          | 6      | 8    | ,, ,, 90 ,             |                                         |
| 9           | दुःखन शनं                           | ६                                                                                                                                                                        | 4     | स्वापनं                | O      |      | ,, ,, ३ ,,             |                                         |
| 30          | रायस्पोषप्राप्तिः                   | 93                                                                                                                                                                       | હ     | विषय्नं                | 6      | 90   | ,, ,, <del>3</del> ,   |                                         |
| 11          | दीर्घायुः                           | 6                                                                                                                                                                        | 9     | विषम्                  | O      |      | ,, ,, <sup>2</sup> ,   |                                         |
| 35          | शालानिर्माणं                        | 9                                                                                                                                                                        | 6     | राज्याभिषेकः           | O      | 9 &  | ,, ,, <u>3</u> ,;      | , 9 <del>६</del><br>३२८                 |
| 93          | <b>अ</b> ।पः                        | O                                                                                                                                                                        | 9     | क्षांजनं               | 30     |      |                        | 2 = =================================== |
| 98          | गोष्ठः                              | ६                                                                                                                                                                        | 90    | शंखमणिः                | 9      | 0    | मंत्रोंके सूक्त चतु    | य काडम                                  |
| 94          | वाणिज्यं                            | 6                                                                                                                                                                        | 99    | अनङ्वान्               | 83     | अधिव | 8                      |                                         |

|                | ५ पंचमं काण्डं                                     |               | सुक्त | नाम                        | मंत्र  | सुक्त      | नाम                      | मंत्र |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------|-------|----------------------------|--------|------------|--------------------------|-------|
| मुक्त          | नाम                                                | <b>मं</b> त्र | 98    | मंत्रोंके सूक्त ३ नाम      | ४२     | ३२         | यातुघानक्षयणं            | 3     |
| 3              | <b>ब</b> मृतासुः                                   | 9             | 94    |                            | 84     | 33         | इन्द्रस्तवः              | ર     |
| 2              | भुव <b>ने</b> पु ज्येष्ठः                          | 9             | 90    | ,, ,, २ ,,                 | ३४     | 38         | शत्रुन।शनं               | ų     |
| 3              | विजय:                                              | 99            | 96    | 9 9, 9 9,                  | 96     | 34         | वैश्वानरः                | 3     |
| 8              | कुष्टनाशनं                                         | 30            |       | ,, <u>,, १</u> ,, ३        | ७६     | ३६         | वैश्वानरः                | 3     |
| 4              | लाक्षा                                             | 9             | पंच   | म कांडमें ११ मंत्रोंके     | सूक    | 30         | शापनाशनं                 | 3     |
| Ę              | ब्रह्मविद्या                                       | 38            | अधिक  | हैं।                       |        | 36         | वर्चस्यम्                | 8     |
| 9              | अरातिनाशनं                                         | 90            |       | पह्डं काण्डं               |        | 39         | वर्चस्यम्                | 3     |
| 6              | शत्रुनाशनं                                         | 9             | 9     | अमृतप्रदाता                | 3      | 80         | <b>अ</b> भयं             | 3     |
| 9              | <b>आ</b> त्मा                                      | 6             | 2     | जेता इन्द्रः               | 3      | 89         | दीर्घायुः                | 2     |
| 90             | आत्मरक्षा                                          | 6             | 3     | आत्मगोयनं                  | ર      | 83         | चित्तै की करणं           | 3     |
| 99             | संपरकर्म                                           | 99            | 8     | कात्मगोपनं                 | 2      | 83         | मन्युशमनं                | 1     |
| 92             | ऋतस्य यज्ञः                                        | 99            | ч     | वर्चःप्राप्तिः             | 3      | 88         | रोगनाशनं                 | :     |
| 93             | सर्वविषनाशनं                                       | 99            | Ę     | शत्रुनाशनं                 | 3      | 84         | दु:ष्वप्तनाशनं           |       |
| 98             | कृत्यापरिदरणं                                      | 93            | 9     | <b>ज</b> सुरक्षयणं         | 3      | ४६         | दु:ध्वमनाशनं             |       |
| 94             | रोगोपशमनं                                          | 99            | 6     | कामात्मा                   | 3      | 89         | दीर्घायुः                | :     |
| 9 6            | वृषरोगशमनं                                         | 99            | 9     | कामात्मा                   | 3      | 86         | स्वस्तिवाचनं             |       |
| 90             | व्<br>ब्रह्मजाया                                   | 96            | 90    | संप्रोक्षणं                | 3      | 88         | अभिस्तवः                 |       |
| 96             | ब्रह्मगवी                                          | 94            | 99    | पुंसवनं                    | ą      | ५०         | अभययाचना                 |       |
| 98             | ब्रह्मगर्वा                                        | 94            | 92    | सर्वविष्विवारणं            | 3      | 49         | एनोनाशनं                 |       |
| २०             | शत्रुसेनात्रासनं                                   | 92            | 13    | मृत्युं जयः                | 3      | ५२         | भैषज्यं                  |       |
| 29             | शत्रुसेनात्रासनं                                   | 92            | 98    | बळासनाशनं                  | ą      | पद         | सर्वतो रक्षणं            |       |
| 2 2            | तक्मनाञ्चनं                                        | 18            | 94    | शत्रुनिवारणं               | 34     | 48         | अमित्रदंभनं              |       |
| 23             | क्रिमिन्नं                                         | 93            | 9 &   | क्षक्षिरोग में षजं         | 8      | 44         | सौमनस्यं                 |       |
| 28             | ब्रह्मकर्म                                         | 80            | 90    | गर्भदंदणं                  | 8      | ५६         | सर्वेभ्यो रक्षणं         |       |
| २५             | गर्भाधानं                                          | 93            | 96    | ईंध्योविनाशनं              | 3      |            | जलचिकित्सा               |       |
| 26             | नवशालापृतद्दोमः                                    | 92            | 38    | पावमानं                    | 3      | 40         | यशःप्राप्ति              |       |
| २७             | भागिनः                                             | 92            | 20    | यक्षमनाञ्चनं               | 3      | 46         | यशःभाक्ष<br>भौषधिः       |       |
| 26             | दीर्घायुः                                          | 98            | 29    | केशवर्धनी औषधिः            |        | 49         | पतिलाभः                  |       |
| <b>२</b> ९     | रक्षोझं                                            | 94            | 22    | भैष्डयं                    | 3      | 80         |                          |       |
|                | दीर्घायुष्यं                                       | 90            | 23    | छपां भैषज्यं               | 3      | ६१         | विश्वस्रष्टा             |       |
| 30             | कृत्यापरिहरण <u>ं</u>                              | 93            | 28    | जना मन्द्रय                |        | ६२         | पावमानं                  |       |
| 29             | शुलामारवरण                                         | ३७६           | २५    | मन्याविनाशनं               | n n    | ६३         | वचींबळप्राप्तिः          |       |
|                | मंत्रोंके सुक्त २ मंत्र                            | 98            |       | पाप्मनाशन                  | 3      | 83         | सामनस्यं                 |       |
| 6              | ~                                                  |               | 3.6   | जरिष्टक्षयण <u>ं</u>       | *      | ६५         | शत्रुन।शनं               |       |
| ९              | " " " 8 "                                          | ३६            | 20    | आरष्टक्षयण<br>आरष्टक्षयणं  | ع<br>ع | ६ ६<br>६ ७ | शत्रुनाशनं<br>शत्रुनाशनं |       |
| 90             | ,, ,, ? ,,                                         | 20            | 3.6   | आरष्टक्षयण<br>अरिष्टक्षयणं | 3      | ६८         | वपनं                     |       |
| 33             | ور ا                                               | ६६            | 38    |                            |        | ६९         | वर्चःप्राप्तिः           |       |
| 9 <del>2</del> | 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, | ६०            | 39    | पा <b>पनाशनं</b><br>गौ:    | * **   | 90         | वयः भातः<br>शह्नया       |       |

| सुक | नाम                      | मंत्र      | सूक्त           | नाम                                 | मंत्र | सुक्त    | नाम                      | मंत्र |
|-----|--------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------|-------|----------|--------------------------|-------|
| 99  | <b>अ</b> श्लं            | 3          | 990             | दीर्घायुः                           | 3     |          | ७ सप्तमं काण्डं          |       |
| ७२  | वाजीकरणं                 | 3          | 999             | उन्मत्ततामोचनं                      | 8     | 9        | <b>जा</b> रमा            | 3     |
| 93  | स्रोमनस्यं               | 3          | 992             | शापमोचनं                            | 3     | २        | भारमा                    | 9     |
| 90  | सांमनस्यं                | 3          | 993             | पापनाशनं                            | 3     | ,3       | आत्मा                    | 9     |
| ७५  | सपरनक्षयणं               | 34         | 998             | उन्मोचनं                            | 3     | 8        | विश्वप्राणः              | 9     |
| ७६  | <b>भायु</b> ष्यं         | 8          | 994             | पापमोचनं                            | 3     | ч        | <b>भा</b> रमा            | y     |
| ७७  | प्रतिष्ठापनं             | 3          | 998             | मधु <b>मदत्रं</b>                   | 3     | ٤        | भदितिः                   | 8     |
| 30  | दम्पतीरयिप्रार्थना       | 3          | 999             | <b>कानृ</b> ण्यं                    | 3     | 9        | <b>अ।</b> दित्याः        | 9     |
| 99  | ऊर्जःप्राप्तिः           | 3          | 996             | क्षानृण्यं                          | 3     | 6        | शत्रुनाशनं               | 9     |
| 60  | <b>अस्टिक्षय</b> णं      | 3          | 899             | पापमोचनं                            | 3     | 9        | स्वस्तिदा प्षा           | 8     |
| 69  | गर्भाधानं                | a          | 920             | सुकृतस्य लोकः                       | a     | 90       | सरस्रती                  | 9     |
| ८२  | जायाकामना                | 3          | 929             | सुकृतस्य छोकः                       | 8     | 99       | सरस्वती                  | 9     |
| 63  | भैषज्यं                  | 8          | 122             | तृतीयो नाकः                         | ų     | 9 9      | रष्ट्सभा                 | 8     |
| 82  | निऋंतिमोचनं              | 8          | 973             | सौमनस्यं                            | ч     | 93       | श्रात्रु न(शर्न          | 3     |
| 64  | यक्षमनाशनं               | 3          | 928             | निर्ऋत्यपस्तरणं                     | 3     | 98       | सविता                    | 8     |
| 68  | वृषकामना                 | æ          | 324             | वीरस्य रथः                          | 3     | 94       | सविता                    | 9     |
| 60  | राज्ञः संवरणं            | m/         | १२६             | दुन्दुभिः                           | 3     | 18       | सविता                    | 9     |
| 66  | ध्रुवो राजा              | ne ne      | 920             | यक्ष्मनाशनं                         | 34    | 90       | द्रविणं                  | 8     |
| 68  | प्रीतिसंजन <b>नं</b>     | , m        | 926             | राजा                                | 8     | 96       | वृष्टिः                  | 3     |
| 90  | इषुनिव्कासनं             | 94         | 929             | भगप्राप्तिः                         | 3     | 88       | प्रजा:                   | 9     |
| 31  | यक्षमनाश्चनं             | a          | 930             | सारः                                | 8     | २०       | अनुमतिः                  | હ્    |
| 93  | वाजी                     | æ          | 933             | सारः                                | *     | 29       | एको विभुः                | 9     |
| 93  | स्वस्त्ययनं              | at         | १३२             | सारः                                | 4     | 22       | ज्योतिः                  | 2     |
| 98  | सांमनस्यं                | æ          | 933             | मेखलाबंधनं                          | 4     | 73       | दुष्वग्न <b>ाशनं</b>     | 1     |
| ९५  | कुष्ठौषधिः               | 3          | १३४             | श्चात्रुनाशनं                       | ą     | 28       | सविता                    | 3     |
| ९६  | चिकित्सा                 |            | 134             | बलप्राप्तिः                         | 3     | २५       | विष्णुः                  | 3     |
| 30  | अभिभूवींरः               | at at      | 926             | केशहंदणं                            | 3     | 28       | विष्णुः                  | 6     |
| 86  | भजरं क्षत्रं             | 3,         | 120             | केशवर्धनं<br>क्रीबःवं               | ą     | 2:9      | इडा                      | 9     |
| 99  | संग्रामजपः               | 2          | 356             | क्षाबत्व<br>सोभाग्यवर्धनं           | ч     | 26       | स्वस्ति                  |       |
| 900 | विषदूषणं                 | * *        | 933             | सामाग्यवधन<br>सुमंगको दन्ती         | ч     | 23       | अग्नाविष्णू              | 2     |
| 909 | वाजीकरणं                 | 3          | 980             | सुमगका दन्ता<br>गोकर्णयोर्लक्ष्यकरः |       | 30       | अञ्जनं                   | 9     |
| 902 | भामसांमनस्यं             | * #        | 989             |                                     | 1     | 39       | शत्रुनाशनं               | 9     |
| 902 | शत्रुन।शनं               | * **       | 985             | <b>अन्न</b> समृद्धिः<br>—           | \$    |          | दीर्घायुः                | 9     |
| 308 | शत्रुन।शनं               |            |                 |                                     | 848   | 33       | दोर्घायुः                | 9     |
| 904 | कासशमनं                  | * **       | 43              | किं सूक्त १२२ मंत्र ३               |       | 33       | -                        | 8     |
| 908 | दुर्वाशाला               |            | 4.0             | ,, ,, 97 ,,                         |       | 38       | शत्रुनाशनं<br>सपरनीनाशनं |       |
| 900 | विश्वाजित्<br>विश्वाजित् | - <b>3</b> | 4               | ,, ,, <u>c</u> ,, <u>8</u>          | 40    | 34       | संपरनानाशन<br>श्रंजनं    | 9     |
| 906 | मेधावधेनं                | y y        | 98              | काण्डमें ३ मंत्रोंके                |       | भू<br>भू | वासः                     | 9     |
| 908 | विष्प <b>ङी</b>          | 3          | षष्ठ<br>षधिक है |                                     | da    | 30       | वेबलः पतिः               | ų     |

| स्क         | नास              | मंत्र | मुक | नाम                   | मंत्र | ३ मंत्रके       | सूक्त ५६             |                         |
|-------------|------------------|-------|-----|-----------------------|-------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| ३९          | भापः             | 9     | 60  | पूर्णिमा              | 8     | ٦ ,,            | ,, २६                | " 45                    |
| 80          | सरस्वान्         | 3     | 63  | सूर्याचन्द्रमसौ       | Ę     | ३ ,,            | ,, 90                | " 30                    |
| 89          | सुपर्णः          | 2     | ८२  | अग्निः                | Ę     |                 | ,, 99<br>,, <b>3</b> | ,, 88                   |
| 85          | पायमोचनं         | 2     | 63  | पाशमोचनं              | 8     | . ,,            | 13                   | 24                      |
| ४३          | वाक              | ģ     | 68  | क्षत्रसृद्गिनः        | 3     | 9 95            |                      | ,, २१<br>,, २१          |
| 88          | इन्द्राविष्णृ    | 9     | 64  | अरिष्टनेमिः           | 9     | ٤ ,,            |                      | ,, 28                   |
| 84          | ईं प्यानिवारणं   | 2     | ८६  | त्राता इन्द्रः        | 9     | 3 ,,            | 0                    | ,, 9                    |
| <b>४</b> ६  | सिनीवाली         | 3     | 60  | च्यापको देवः          | 9     | ۱۹ ,,           | ,, 9                 | ,, 99                   |
| 80          | कृहु:            | 2     | 66  | सर्पविषनाशनं          | 9     |                 | ११८                  | २८६                     |
| 86          | राका             | 2     | 68  | आप:                   | 8     |                 | काण्डसे १।२          | मन्त्रीके               |
| 88          | देवपत्न्यः       | 2     | 90  | शत्रुबलनाशनं          | 3     | सुक्त भधिक      | हैं।                 |                         |
| 40          | विजयः            | 9     | 99  | सुत्रामा इन्द्रः      | 9     | अध्             | मं काण्डं            |                         |
| 49          | परिपाणं          | 9     | ९२  | सुत्रामा इन्द्रः      | 9     |                 | र्वायुः              | 39                      |
| 47          | सांमनस्यं        | 2     | ९३  | शत्रुनाशनं            | 9     | २ दी            | र्घायुः              | 26                      |
| 43          | दीर्घायुः        | O     | 98  | सामनस्यं              | 9     |                 | त्रु <b>न।शनं</b>    | २६                      |
| 48          | अध्यापकविज्ञशमनं | 2     | ९५  | शत्रुनाशनं            | 3     |                 | त्रु <b>दमनं</b>     | 24                      |
| ५५          | मार्गस्वस्थयनं   | 9     | 38  |                       |       | ५ प्रा          | तेसरमणिः             | <b>2</b> 2              |
| पद          | विष्मैषज्यं      | 6     |     | शत्रुन।शनं            | 9     |                 | र्वदोषनिवारणं        | २६                      |
| 40          | सवस्वती          | 2     | ५७  | यज्ञ:                 | 6     |                 | षधयः                 | 26                      |
| 46          | अन्नं            | 2     | 96  | इवि:                  | 9     |                 | वृपराजयः             | 58                      |
| 49          | <b>भा</b> पमोचनं | 9     | 99  | वेदी .                | 8     | ९ वि            | राट्                 | 28                      |
| Ęo          | रम्यं गृहं       | 9     | 900 | दुःष्वप्तनाशनं        | 9     | १० वि           | सर्<br>सर्           | ६७                      |
| ६१          | तपः              | 2     | 909 | दुःष्वमनाशनं          | 9     | 10 19           | राट्                 | <del>793</del>          |
| ६२          | शत्रुन।शनं       | 9     | 903 | <b>आत्मनोऽहिंसनं</b>  | 9     | 27.5            | मं काण्डं            | 424                     |
| ६३          | दुरितनाशनं       | 1     | 903 | क्षत्रियः             | 9     | 9 71            | ाम जाएड<br>पुविद्या  | 513                     |
| £ 8         | पापमोचनं         | 2     | 908 | गौ:                   | 9     | १ मध्           | प्रावधा<br>मः        | <b>२४</b>               |
| ६५          | दुरितनाशनं       | 3     | 904 | दैव्यं वचः            | 9     |                 | ন।                   | 39                      |
| <b>ब्</b> ह | वहा              | 9     | 908 | <b>अ</b> मृतत्वं      | 1     |                 | पभः                  | 28                      |
| ६७          | <b>आ</b> त्मा    | 9     | 900 | संतरणं                | 9     | पु आउ           |                      | 36                      |
| 86          | सरस्वती          | 3     | 906 | शत्रुनाशनं            | . 2   |                 | तेथिसस्कारः          | ७३                      |
| ६९          | सुखं             | 3     | 909 | राष्ट्रभृतः           | 6     | ७ गी            |                      | २६                      |
| 90          | शत्रुदमनं        | ц     | 990 | शत्रुनाशनं            | 3     |                 | मनाशनं               | . ? ?                   |
| 9           | आग्निः           | 9     | 999 | भारमा                 | 9     | ९ आ             |                      | 22                      |
| ७२          | इन्द्रः          | 3     | 992 | पापनाशनं              | 2     | 90 891          | मा                   | <b>३१३</b>              |
| ७३          | वर्मः            | 99    | 993 | शत्रुनाशनं            | 2     |                 |                      | <b>२</b> १२             |
| 08          | गण्डमाला         | 8     | 118 | शत्रुनाशनं            | 2     |                 | मं काण्डं            | . * 1                   |
| ७५          | अध्न्याः         | 3     | 994 | पाप <b>लक्षणनाशनं</b> | 8     | १ कृत           | वादूषणं              | 32                      |
| <b>७६</b>   | गण्डमाला         | Ę     | 994 | <b>उवरनाशनं</b>       | 2     | २ ब्रह          |                      | <b>३३</b><br><b>२</b> ५ |
| 60          | शत्रुनाशनं       | 3     | 990 | शत्रुनिवारणं          | 9     |                 | गमणिः                | 79                      |
| 96          | बन्धमोचनं        | 2     | 996 | वर्भधारणं             | 9     | ४ सर्प<br>५ विश | विपदूरीकरणं<br>तयः   | <b>२६</b><br>५०:        |
| ७९          | जभावास्य।        | 8     |     | 44144                 | २८व   |                 | तथः<br>गर्वधन        | 30.                     |

| सुक  | नाम                      | मंत्र | सूक्त    | नाम                 | मंत्र | खुक | नाम                   | मंत्र |
|------|--------------------------|-------|----------|---------------------|-------|-----|-----------------------|-------|
| 9    | सर्वाधारः                | 88    |          | अष्टादशं काण्डं     |       | ३५  | जंगिडमणिः             | 4     |
| 6    | ज्येष्ठब्रह्म            | 88    | 9        | पितृमेधः            | ६१    | 3 8 | शतवारो मणिः           | ६     |
| 9    | शमीदना गौः               | २७    | 2        | <b>पितृमे</b> धः    | Ę٥    | 30  | बलपाप्तिः             | 8     |
| 90   | वशा गौः                  | 38    | 3        | पितृसेधः            | ७३    | 36  | यक्षमनाशनं            | 3     |
|      |                          | 340   | 8        | पितृमेधः            | 68    | 39  | कुष्टनाशनं            | 90    |
|      | एकादशं काण्डं            | , , _ | -        | 8                   | 263   | 80  | मेघा                  | 8     |
| 9    | ब्रह्मीदनं               | 30    |          | एकोनविंदां काण्ड    |       | 83  | राष्ट्रं बलमो जश्च    | 9     |
| 2    | रुद:                     | 39    | 3        | यज्ञ:               | 3     | 85  | बह्ययज्ञः             | 8     |
| 34   | <b>भोदनः</b>             | ५६    | 2        | आप:                 | y     | 83  | ब्रह्मा               | 6     |
| 8    | দ্রাতা:                  | २६    | 3        | जातवेदाः            | 8     | 83  | भैषज्यं               | 30    |
| ч    | ब्रह्मचर्य               | २६    | 8        | भाकृतिः             | 8     | 83  | <b>मां</b> जनं        | 30    |
| ă    | पापमोचनं                 | 23    | ų        | जगतो राजा           | 9     | 88  | अस्तमणिः              | 9     |
| 9    | <b>ड</b> च्छिष्ट ब्रह्म  | २७    | Ę        | जगङ्गीजः पुरुषः     | 9 €   | 80  | रात्रिः               | 9     |
| 6    | <b>अध्या</b> रमं         | 38    | 9        | नक्षत्राणि          | 4     | 88  | रात्रिः               | 8     |
| 9    | शत्रुनिवारणं             | २६    |          |                     |       | 83  | रात्रिः               | 30    |
| 90   | श्रातु निवारणं           |       | 6        | नक्षत्र।णि          | O     | 40  | रात्रिः               | 9     |
| 10   | शतु।नव।रण                | 20    | 9        | शान्तिः             | 18    | 43  | भारमा                 | 5     |
|      |                          | 383   | 30       | शांतिः              | 90    | 45  | कामः                  | ب     |
|      | द्वादशं काण्डं           |       | 99       | शांतिः              | િલ    | 43  | कामः                  | 30    |
| 9    | मातृभूमि                 | ६३    | 9 3      | दोर्घायुः           | 3     | 48  | कालः                  |       |
|      | यक्ष्मनाशनं              | ५५    | 33       | एकवीर:              | 93    | yes | रायस्वोबनातिः         | Ę     |
| 3    | स्वर्ग-ओदनः<br>वज्ञा गौः | ६०    | 88       | क्षभयं              | ٩     | ५६  | दुष्वप्तनाशनं         | ६     |
| 8    |                          | ५३    | 94       | <b>अ</b> भयं        | Ę     | 40  | दुष्वप्तनाशनं         | eş.   |
| 4    | ब्रह्मगवी                | 60    | 98       | अभयं                | 2     | 46  | यज्ञ:                 | Ę     |
|      |                          | ३०४   | 90       | सुरक्षा             | 90    | 48  | यज्ञः                 | 3     |
|      | त्रयोदशं काण्डं          |       | 96       | सुरक्षा             | 90    | 80  | <b>अंगा</b> नि        | 5     |
| 9    | <b>काध्या</b> तमं        | ६०    | 98       | शर्भ                |       | ६१  | पूर्णायुः             | 9     |
| 2    | अध्यातमं                 | ४६    |          |                     | 93    | ६२  | सर्वितियत्वं          | 9     |
| 3    | क्षध्यातमं<br>क्षध्यातमं | २६    | 20       | सुरक्षा             | 8     | ६३  | <b>षा</b> युर्वेर्धनं | 3     |
| Q    | जन्यस्म                  | - ५६  | 53       | <b>छंदां</b> सि     | 9     | ६४  | दीर्घायुखं            | 8     |
|      | चतुर्दशं काण्डं          | १८८   | 25       | ब्रह्म।<br>अथर्वाणः | 53    | ६५  | अवनं                  | 9     |
|      | चतुद्दा काण्ड            | 1     | २३<br>२४ |                     | 30    | ६६  | बसुरक्षयणं            | 3     |
| 3    | विवाह प्रकरणं            | ६४    |          | राष्ट्रं            |       | ६७  | दोर्घायुत्वं          | 6     |
| 2    | विवाह प्रकरण             | ७५    | २५       | <b>अश्वः</b>        | 9     | ६८  | वेदोक्तं              | 9     |
|      |                          | १३९   | 3 8      | द्विरण्यधारणं       | 8     |     | कापः                  | 8     |
|      | पंचदशं काण्डं            |       | 20       | सुरक्षा             | 34    | ६९  |                       |       |
|      | नध्यासम् प्रकरणं         |       | 26       | दर्भमणिः            | 90    | 90  | पूर्णायुः             | 9     |
|      | गारय प्रकरणं             |       | २९       | दर्भमणिः            | ٩     | 9   | वेदमाता               | 3     |
| . \$ | ८ पर्यायाः               | 550   | 30       | दुर्भमणिः           | ષ્    | ७२  | परमात्मा वेदाश्च      | 3     |
|      | षोडशं काण्डं             |       | 3 9      | भौदुंबरमाणः         | 98    |     | 61                    | 843   |
| 3    | दुःखमोचनं                | 103   | 3 2      | दर्भः               | 30    |     | विंशं काण्डं          |       |
|      | सप्तदशं काण्डं           |       | 33       | दर्भः               | ч     | 883 | इन्द्रसूक्तानि        | 346   |
| 9    | अभ्युद्याय प्रार्थ       | ना ३० | 38       | जंगिडमणिः           | 90    |     | कुक मंत्र             | 4900  |

#### अथर्ववेदकी आजकी व्यवस्था भयर्ववेदकी भाजकी व्यवस्था ७ वें काण्डतक ऐसी हैं-

१ प्रथम कांडमें ४ मंत्रोंके सूक्त आधिक हैं।

२ द्वितीय कांडमें ५ मंत्रोंके सूक्त अधिक हैं।

३ तृतीय कांडमें ६ मंत्रोंके स्क अधिक हैं।

ध चतुर्थ कांडमें ७ मंत्रोंके सूक्त अधिक हैं।

५ पंचम कांडमें १९ मंत्रोंके सूक्त अधिक हैं।

६ पष्ठ कांडमें ३ मंत्रोंके सुक्त अधिक हैं।

७ सप्तम कांडमें १ या २ मंत्रोंके सूक्त अधिक हैं। इस तरह स्क्रमें मंत्रसंख्याके अनुसार ये काण्ड बने हैं। तेरहवें काण्डसे प्रकरण है—

१३ तेरहवें काण्डमें अध्यातम प्रकरण है।

१४ चादहवें काण्डमें विवाह प्रकरण है।

१५ पंदरहवें काण्डमें बात्य प्रकरण है।

१६ सोलहर्वे काण्डमें दुःखमोचन प्रकरण है।

१७ सतरहवें काण्डमें अभ्युदय प्रकरण है।

१८ अठारहवें काण्डमें पितृमेध प्रकरण है।

२० बीसवें काण्डमें इन्द्रसूक्त प्रकरण है।

अर्थात् इन सात काण्डोंमें सात प्रकरण हैं। प्रथमके १२ काण्डोंमें तथा उन्नीसवें काण्डमें प्रकरण नहीं हैं। इनमें प्रकरणानुसार मूक्त एकन्नित किये जांय, तो अध्ययनकी अपूर्व सुविधा हो सकती है। इसका विचार सबको करना चाहिये।

पूर्व स्थानमें क्षात्र प्रकरण ( पृ. ९; १० ) चिकित्सा प्रकरण (ए. ११; १२ ) दिये हैं। इन सूक्तों को प्रस्पर सम्बन्ध देखकर सब सूक्तों को एकत्रित किया जायगा तो अध्ययनके छिये कितना अच्छा होगा। आजके सूक्त विषयानुसार संप्रदित किये नहीं हैं। उन सबको विषयानुसार संप्रदित करनेसे अध्ययन करनेवालों को अर्थका अनुसंधान सहज हो सकता है।

#### विषयवार संग्रह

बह्मज्ञान, हंश्वर, राज्यशासन, मातृभूमि, चिकिथ्सा, युद्ध, शत्रुपराजय ऐसे ४०।५० विषयों के नीचे उस उस विषयके सूक्त कमसे रखे जांय तो वेदकी दुर्बोधता स्वयं दूर होगी। भार संस्कृतज्ञ पाठकोंको वेदका नित्य पाठ करना भार उससे लाभ प्राप्त करना सहज होगा।

#### देवतावार मंत्रोंके प्रकरण

स्थिदकी भाजकी व्यवस्था ऋषिकमानुसार है (पृ. १३) देवल नवम मंडल 'सोम देवता 'का है भतः वह बनी बनाई 'दैवत संहिता 'है। 'आग्नि, इन्द्र, मरुत्, सोम, अश्विनी, औषश्चि भादि देवताओं के मंत्र एकत्रित किये जांय भीर चारों वेदों के मंत्र देवतानुसार रखे जांय तो एक एक देवताके मंत्र इकट्टे अध्ययनके लिये मिलेंगे और प्रकरणानुसार संत्र रहनेसे अर्थज्ञान होनेके लिये वही सुविधा होगी।

आजकी संदिताएं वैसी दी रहेंगी। उनमें कुछ न्यून वा अधिक करना नहीं है। परंतु दैवत-संदिता बनाकर विषया-जुसार मंत्र इसालिये इकट्टे करने हैं, कि पाठकोंको एक विषयका ज्ञान सहज हो जाय, जैसा—

> इन्द्र सूक्तोंसे युद्धव्यवस्थाका ज्ञान मरुत् सूक्तोंसे सैन्यव्यवस्थाका ज्ञान अश्विनी सुक्तोंसे कारोग्य व्यवस्थाका ज्ञान

इस तरह अन्यान्य देवताओं के सूक्तोंसे अन्यान्य विष-यों का ज्ञान होना सहज है। आज एकत्रित मंत्र न होने के कारण किसीकी अर्थका अनुसंधान ही नहीं रहता। इस-लिये इस तरह विषयवार तथा देवतावार मन्त्रसंग्रह कर-नेकी आज बढी आवश्यकता है।

#### वेद

इस देवतावार मन्त्रसंप्रहमें चारों वेदोंके सब मन्त्र रहेंगे भीर उस प्रनथका नाम हम 'वेद 'रखेंगे। ये चार संहि-ताएं 'ऋग्वेद-संहिता, यजुर्वेद-संहिता, सामवेद-संहिता भीर अथर्ववेद-संहिता 'इन नामोंसे सुशिसद हैं वे वैसी ही रहेंगी।

अध्ययनकी सुविधाके किये यह दैवत-संहिता ' वेद ' नामसे मुद्रित की जायगी । इसमें वैदिक संहिताओं के सर्व मंत्र प्रकरणके अनुसार रहेंगे । एक भी मंत्र छोडा नहीं जायगा । वह ' वेद ' ग्रंथ आठ-नौ सौ पृष्ठींका सदासर्वदा पास रखने योग्य होगा । विशेष बडा भी नहीं होगा । मूल्य भी स्वल्प ही होगा ।

सब वेद धर्मको माननेवाले विद्वान् इस विषयका विचार करें भौर भाजकी कठिनताको दूर करनेके लिये स्वकीय संमति प्रदर्शित करके सहायता करें।



# वेदके व्याख्यान

वेदोंमें नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके लिये एक एक ज्याख्यान दिवा जा रहा है। ऐसे ज्याख्यान २०० से अधिक होंगे और इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध हो जायगा।

मानवी व्यवहारके दिव्य संदेश वेद दे रहा है, उनको छेनेके लिये मनुष्योंको तैयार रहना चाहिये। वेदके उपदेश आचरणमें छानेसे ही मानवोंका कल्याण होना संभव है। इसिछिये ये व्याख्यान हैं। इस समय तक ये व्याख्यान प्रकट हुए हैं।

- १ मधुच्छन्दा ऋषिका अग्निमें आदर्श पुरुषका दर्शन।
- २ वैदिक अर्थव्यवस्था और स्वामिन्वका सिद्धान्त।
- ३ अपना स्वराज्य।
- 8 श्रेष्ठतम कर्म करनेकी शक्ति और सौ वर्षोंकी पूर्ण दीर्घाय ।
- ५ व्यक्तिवाद और समाजवाद।
- ६ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
- ७ वैयक्तिक जीवन और राष्ट्रीय उन्नति।
- ८ सप्त व्याहातयाँ।
- ९ वैदिक राष्ट्रगीत।
- १० वैदिक राष्ट्रशासन।
- ११ वेदोंका अध्ययन और अध्यापन।
- १२ वेदका थीमद्भागवतमें दर्शन।
- १३ प्रजापति संस्थाद्वारा राज्यशासन।
- १४ जैत, हैत, अहैत और एकत्वके सिद्धान्त।
- १५ क्या यह संपूर्ण विश्व मिथ्या है ?
- १६ ऋषियोंने वेदोंका संरक्षण किस तरह किया?
- १७ वेदक संरक्षण और प्रचारके लिये आपने क्या किया है ?

- १८ देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान।
- १९ जनताका हित करनेका कर्तव्य ।
- २० मानवके दिव्य देहकी सार्थकता।
- २१ ऋषियोंके तपसे राष्ट्रका निर्माण।
- २२ मानवके अन्दरकी श्रेष्ठ शक्ति।
- २३ वेदमें दर्शाये विविध प्रकारके राज्यशासन।
- २८ ऋषियोंके राज्यशासनका आदर्श।
- २५ विदिक समयकी राज्यशासन व्यवस्था।
- ५६ रक्षकांके राक्षस।
- २७ अपना मन शिवसंकल्प करनेवाला हां।
- २८ मनका प्रचण्ड वेग।
- २९ वेदकी दैवत संहिता और वैदिक सुभाषि-तोंका विषयवार संग्रह।
- ३० वैदिक समयको सेनाव्यवस्था।
- ३१ वैदिक समयके सैन्यकी शिक्षा और रचना।
- ३२ बेटिक देवताओंकी व्यवस्था।
- ३३ वेदमें नगरोंकी और वनोंकी
  - संरक्षण व्यवस्था।
- ३९ अपने शरारमें देवताओंका निवास ।
- ३५, ३६, ३७ वैदिक राज्यशासनमें आरोग्य-मन्त्रीके कार्य और व्यवहार।
- ३८ वेदोंके ऋषियोंक नाम और उनका महत्त्व।

आगे व्याख्यान प्रकाशित दोते जांयगे । प्रत्येक व्याख्यानका मृत्य । ) छः आने रहेगा । प्रत्येकका डा. व्य

- हो खाना रहेगा। दस व्याख्यानोंका एक पुस्तक सजिल्द लेना हो तो उस सजिल्द पुस्तकका मूल्य प्र)
- होगा और डा. व्य. १॥) होगा।

मंत्री — स्वाध्यायमण्डल, पोस्ट- 'स्वाध्यायमण्डल (पारडी )' पारडी [जि. सुरत]



बंदिक व्याख्यान माला - ३९ वाँ व्याख्यान

# रुद्र देवताका परिचय

लेखक

# पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

साहित्य-वाचस्पति, वेदाचार्य, गीतालंकार अध्यक्ष- स्वाध्याय मंडल

स्वाध्याय मंडल, पारडी

३७ नये पैसे





# रुद्रदेवताका परिचय

### 'रुद्र' के विषयमें निरुक्तका मत।

'निघण्टु' नामक वैदिक कोश में अ० ३।१६ में 'स्तोतृनामों 'में 'रुद्ध 'शब्दका निर्देश किया गया है ! इससे 'रुद्ध 'शब्दका 'स्तोता 'स्तुति करनेवाला, ऐसा अर्थ निघण्टुकार के मतसे हैं। इसलिये निघण्डुकारके मतानुसार 'रुद्ध 'शब्द मनुष्यवाचक ही प्रतीत होता है। परंतु निरुक्त कार यास्काचार्यने इस 'रुद्ध 'देवताका परिगणन मध्यस्थानीय देवगण (निरु अ० १०।१) में किया है।

अथातो मध्यस्थाना देवताः ॥१॥ रहो रातीति सतः रोस्यमाणो द्रवतीति वा, रोदयतेवी, 'यदरुदत्तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम् 'इति काठकम् 'यदरोदीत्तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम् ' इति हारिद्रविकम् ॥

( निरुक्त, दैवतकाण्ड १०।१।१-६ )

"अब मध्यम स्थान अर्थात् अन्तरिक्ष स्थानके देवोंका विचार करना है। 'क' अर्थात् शब्द करना, इस अर्थका यह शब्द है, किंवा शब्द करता हुआ पिघलता है, ऐसा इसका अर्थ है। रोनेके कारण इसको कह कहा है, ऐसा काठक और हरिद्रविक शाखा संप्रदायवालोंका मत है।" अर्थात् 'कह 'देवता अन्तरिक्षमें है। मेघोंमें रहकर यह गर्जनारूप शब्द करता है, और गर्जना करता हुआ, मेघोंको द्रवरूप बनाकर बृष्टि कराता है। काठक और हारिद्रविक शाखा-सांप्रदाय-वालोंका मत ऐतिहासिक है; देखिए—

- (१) स किल पितरं प्रजापतिमिषुणा विध्यन्त-मनुशोचन्नरुदत् तदुद्रस्य रुद्दत्वम् ॥
- (२) यदरोदीत्तद्भुद्रस्य रुद्धत्वम् ॥ (नि० भाष्य १०।१।६)

" वह रद्र अपने प्रजापति पिताको वाणसे विद्व करता हुआ देखकर रोया, इसिलिये उसका नाम रुद्र हुआ।" यह मत ऐतिहासिकोंका है। तथा—

एक एव रुद्रोऽवतस्थे न द्वितीयः। असंख्याताः सहस्राणि ये रुद्रा अधिभूम्याम्। .....इति॥ (नि॰ १।१३)

" एक मंत्र कहता है कि ' एक ही रुद्ध है, वह अ-द्वितीय है।' परन्तु दूसरे मंत्रमें कहा है कि ' पृथ्वीमें असंख्य और हजारों रुद्ध हैं।

इस विषय में निरुक्तकार कहते हैं —

तासां महाभाग्यादेकैकस्या अपि वहूनि नाम-घेयानि भवन्ति ॥ १ ॥....तत्र संस्थानैकत्वं संभोगैकत्वं चोपेक्षितव्यम् । .....॥ तत्रैतन्नरराष्ट्रमिव ॥ ५ ॥ (नि॰ दै. ७१।५)

" उन देवताओं में एक-एक देवताका महत्त्व विशेष होनेके कारण एक-एक देवताके अनेक नाम होते हैं।.....परंतु उन का स्थानसे और भोगसे एकत्व देखना चाहिए। ...... जैसा मनुष्योंका राष्ट्र। "

अर्थात् एकएक देवताके विशेष गुणों के कारण अनेक नाम हुआ करते हैं। नाम अनेक होनेपर भी भिन्न देवता नहीं होते हैं। अनेक शब्दों से एक ही देवताका बोध होता है। ...... क्यों कि उनके स्थान और भोगकी एकता देखकर उनकी विविधतामें एकता देखनी चाहिए। ...... जैसा राष्ट्रमें रंग – रूप – जातिके कारण अनेक प्रकारके लोग होनेपर भी उन सबमें एक राष्ट्रीयत्व होता है, उसी प्रकार अनेक देवताओं के 'स्थानके और भोगके एकत्व 'के कारण उन अनेकों में एकत्व मानना उचित है।

इसालिये यद्यपि किसी मंत्रमें ' एक ही रुद्र है ' ऐसा वचन आया अथवा दूसरे किसी मंत्रमें ' हजारों रुद्र हैं ' ऐसा विधान आगया, तथापि इतनेसे ही उनमें भेद है, ऐसा नहीं सिद्ध होता । यह उक्त निरुक्तवचनोंका तास्पर्य है ।

निरुक्तकार और क्या क्या कहते हैं, यह पहिले यहां देखेंगे और पश्चात् अन्य मतोंका विचार करेंगे—

अग्निरपि रुद्र उच्यते ॥ (नि. १०१७।२)

" अनिको भी रुद्र कहते हैं। " इस प्रकार ' रुद्र 'शब्दका ' अनि ' ऐसा अर्थ यहां निरुक्तकारने दिया है।

' रुद्र ' शब्दका ' परमात्मा, परमेश्वर ' ऐसा अर्थ स्पष्टता-पूर्वक यद्यपि निरुक्तकारने नहीं दिया, तथापि ' एक ही देवताके अनेक नाम देवताके महत्त्वके कारण हुआ करते हैं। ' ऐसा कहकर सूचित किया है कि परमात्माके अनेक नामोंमें ' रुद्र ' भी एक नाम है; अर्थात् ' रुद्द ' शब्दका परमेश्वरपर अर्थ भी हो सकता है।

स्थानके एकत्वके कारण, भिन्न वर्णन होने पर भी, एकत्वकी कत्पना करनेकी सूचना निरुक्तकार यास्काचार्य पूर्वोक्त वचनमें देते हैं। सर्वव्यापक परमात्मा जैसा पृथ्वीपर है, वैसा ही अन्तिरक्षमें और ऊपर चुलोकमें भी व्यापक होनेसे उसका स्थान सर्वत्र है; इसालिये सब स्थानके देवताओं के सब सब्द उस एक अद्वितीय महा देवताके वाचक हो सकते हैं। इस तर्कशास्त्रसे हम निरुक्तकारका भाव जान सकते हैं। यही भाव श्वेताश्वतर उपनिषद्में विलक्षक स्पष्ट है। देखिए—

#### रुद्रके विषयमें उपनिषत्कारोंकी संमति।

श्वेताश्वतर उपनिषद्में ' एक रुद्र है, ' इस विषयमें निम्न मंत्र आया है—

षको ह रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्य इमां छोकानी-श्वात ईशनीभिः। प्रत्यक् जनास्तिष्ठति सं-चुकोचान्तकाले संसुज्य विश्वा भुवनानि गोपाः॥ २॥ (क्षे. च. ३१२) यही मंत्र निरुक्तभाष्यकारने निम्न प्रकार दिया है— एक एव रुद्रोऽवतस्थे न द्वितीयो रणे निम्नन् पृतनासु शत्रुन्॥ संसुज्य विश्वा भुवनानि गोप्ता प्रत्यक्ष जनान्सं चुकोचान्तकाले॥

( नि. १११४ दुर्गाचार्यटीका ) एक एव रुद्रो न द्वितीयाय तस्थे॥ (तै. सं. १।८१६१) " एक ही रुद्र है, दूसरा रुद्र नहीं है। वह शत्रुओंको युद्धमें पराजित करता है। सब भुवनोंको उत्पन्न करके, उस सब विश्वका संरक्षण करता है और अन्तकालमें सबका संकाच (प्रलय) करता है। ''

ऊपर दिये हुए श्वेताश्वतर मंत्रका अर्थ— " एक ही छह है, वह किसी दूसरेकी सहायताकी अपेक्षा नहीं करता । वह अपनी शक्तियोंसे इन सब लोकोंको खाधीन रखता है। और प्रत्येक मनुष्येक अन्दर रहता है। यह संरक्षक प्रभु सब विश्वको उत्पन्न करने और पालन करनेके पश्चात् अन्तकालमें सबको संकुचित करता है।" तथा—

एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्मै य इमां होका-नीशत ईशनीभिः॥ (अधर्व-शिर. ५) रुद्रमेकत्वमाहुः शाश्वतं वैपुराणम्॥ अधर्व-शिर. ५ यो अग्नौ रुद्रो यो अप्स्वन्तर्य ओषधीर्वीरुध आविवेशा। य इमा विश्वा भुवनानि चक्रुपे तस्मै रुद्राय नमोऽस्त्वग्नये॥ (अधर्व-शिर. ६)

'' एक ही रुद्र है। वह किसी दूसरेकी सहायता नहीं चाहता। जो इन सब लोक-लोकान्तरोंको अपनी शक्तियों द्वारा खाधीन रखता है। ' रुद्र ' एक ही है ऐसा कहते हैं। वह शाश्वत और प्राचीन है। '' '' जो रुद्र अग्नि, जल, ओषधी, वनस्पति, आदिमें व्यापक है और जो इन सब भुवनोंको बनाता है, उस एक अद्वितीय तेजस्वी रुद्रके लिये नमस्कार है।'' तथा—

यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः ॥ हिरण्यगंभें जनयामास पूर्वं स नो बुद्धवा शुभया संयुनक्तु ॥४॥(श्वेता र ३१४) यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः ॥ हिरण्यगभें पश्चित जायमानं स नो बुद्धवा शुभया संयुनक्तु ॥१२॥(श्वेता र ४।१२)

" जो सब देवताओं को जन्म देता है, जो सर्व द्रष्टा और सब विश्वका अधिपति है, जिसने पहिले हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया था, वह एक प्रभु रुद्र हम सबको ग्रुभ बुद्धि देवे।"

इस प्रकार ' रुद्ध ' शब्दसे ' एक परमात्मा ' का बोध उपनिषदों में लिया है। इससे सिद्ध है कि 'रुद्ध ' शब्द परमात्म-वाचक है। यद्यपि इस समयका कोई कोशकार 'रुद्ध 'शब्दका 'परमात्मा ' ऐसा अर्थ नहीं देता, तथापि कृष्णयज्ञंदीय श्वेताश्वतर उपनिषद्के उक्त वचन द्वारा उस शब्दका परमात्म-वाचक अर्थ निःसंदेह सिद्ध है।

#### रुद्रके एकत्वके विषयमें वेड्की संमति।

' रुद्र ' के एकत्वके विषयमें निरुक्तकारने दिया हुआ मंत्र पूर्व स्थलमें दिया ही है। वह आजकल किसी संहितामें नहीं मिलता। इसलिये अनुमान है कि वह किसी अन्य शाखाग्रंथमें पिठत होगा और निरुक्तकारके समय वह शाखाग्रंथ उपलब्ध होगा। रुद्रके एकत्वके विषयमें वेदमें ये वचन हैं—

स घाता स विधर्ता स वायुर्नभ उच्छितम् । ... ॥३॥ सोऽर्थमा स वरुणः स रुद्रः स महादेवः । ... ॥४॥ तमिदं निगतं सहः स एष एक एकवृदेक एव ॥१२॥ एते अस्मिन्देवा एकवृतो भवन्ति ॥१३॥(अर्थ्व.१३।४।३)

"वह ही धाता, विधाता, वायु, अर्यमा, वहण, रुद्र और महादेव है। उसीसे यह आकाश ऊपर हुआ है, यह सब महान् शक्ति उसी में है। वह एक ही है। वह एक सर्वत्र व्यापता है। वह निश्चयसे एक है। सब देव उसमें एक जैसे होते हैं। "इसमें बताया है कि एक सर्वव्यापक सर्वाधार आत्मतत्त्वका नाम भी रुद्ध है।

### सर्वव्यापक रुद्रदेव।

एक ही रुद्र सर्वेत्र व्यापक है, इस आशयको निम्न मंत्र प्रकट कर रहा है--

यो अझौ रुद्रो यो अप्खन्तर्य ओषधीर्वीरुघ आविवेदा। य इमा विद्वा भुवनानि चाक्लपे तसौ रुद्राय नमोस्त्वक्षये ॥ ( अधर्वे० ज९२११ )

" जो एक रह देव अग्नि, जल, औषधि, वनस्पति आदि पदार्थों में व्याप्त हैं और जो सब भुवनों को (चक्लपे) बना सकता है, उस (अग्नये रहाय) एक तेजस्वी रह देवके लिये नमन है।"

यह मंत्र बिलकुल स्पष्ट हैं और इससे रुद्रदेवकी सर्वव्यापक-ता सिद्ध होती है। जगत् की रचना करनेवाला, सब पदार्थों में व्यापक और सबका उपास्य जो देव हैं, उसीका उल्लेख यहां 'रुद्र' नामसे किया है। रुद्र शब्दके एकवचन होनेके कारण वह एक ही है, ऐसा सिद्ध होता है। तथा सर्वव्यापक जो होता है, वह एक ही हो सकता है। इससे भी उसका एकरव सिद्ध हो सकता है। रुद्ददेवका ही सब कुछ है, ऐसा अर्थववेदीय रुद्द-सूक्तके निम्न मंत्रमें कहा है—

तव चतस्नः प्रदिशस्तव द्यौस्तव पृथिवी तवेद-मुत्रोर्वन्तारिक्षम् । तवेदं सर्वमात्मन्वद् यत्प्राणत् पृथिवीमनु ॥ १०॥ (अथर्व. ११।२।१०) "हे छः ! इन चार दिशाओं में तथा बुळोक, पृथ्वी और इस बडे अन्तरिक्षमें जो कुछ है, वह सब तेरा ही है। जो कुछ (आत्मन्-वत्) आत्मायुक्त अर्थात् प्राण धारण करनेवाला है, जो इस पृथ्वीपर जीवनरूपसे रहता है, वह सब तेरा ही है।"

इस तरह ' रुद्र ' का सामर्थ्य और प्रभुत्व चारों ओर सब दिशा विदिशाओं में है, ऐसा वर्णन इस मंत्रमें है। इससे सिद्ध होता है कि उस जगन्नियन्ता परमातमाका ही यह ' रुद्ध 'नाम है।

केवल इतने ही प्रमाणोंसे 'परमात्मा 'वाचक 'रुद्र ' शब्द है, ऐसा सिद्ध होगा । तथापि परमात्माके अनेक गुण वेदमंत्रों द्वारा 'रुद्र 'के साथ मिलते हैं वा नहीं, यह हम अब देखते हैं—

#### जगत् का पिता रुद्र।

'पिता' का अर्थ 'रक्षक और अपने वीर्य द्वारा जन्म देने-वाला 'ऐसा होता है। 'रुद्र 'सब सुवनोंका पिता है, ऐसा निम्न मंत्रमें कहा हैं—

भुवनस्य पितरं गीभिंराभी रुद्रं दिवा वर्षया रुद्रमक्तौ। वृहन्तमृष्वमजरं सुषुस्रसृष्वग्धुवेस कविनेषितासः॥ (ऋ॰ ६१४९।१०)

"(दिवा अक्तों) दिनमें और रात्रीमें (आभिः गीभिः) इन वचनोंके साथ ( भुवनस्य पितरं) सब सृष्टिके पिता ( हर्द हर्द ) बलवान् हद देवकी ( वर्धय ) बधाई करो । उनके महत्वकी प्रशंसा करो । उस ( बृहन्तं ) महान् ( ऋष्वं ) श्रेष्ठ ज्ञानी तथा ( अ-जरं ) जीर्ण अथवा क्षीण न होनेवाले और ( सु-सु-मनं ) अत्यंत उत्तम विचारशील, हद्देवताकी, ( कविना इधि-तासः ) बुद्धिवानोंके साथ उत्ततिकी इच्छा करनेवाले हम सब ( ऋधक हवेम ) विशेष प्रकारसे उपासना करेंगे । "

इस मंत्रमें वह ' रुद्र ' देव ' महान्, ज्ञानी, अजर, अमर और सुविचारी ' है, ऐसा कहा है। ये उनके गुण परमात्माके गुणोंके साथ मिलनेवाले ही हैं, तथा ' सुवनस्य पितरं रुदं ' ये शब्द रुद्रदेवका वास्तिवक स्वरूप वताते हैं। ' सृष्टिका पिता रुद्र हैं। ' जगत्का पिता जो अजर, अमर, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् है, वह परमात्माके सिवा दूसरा कौन हो सकता है ? इस प्रकार इस मंत्रका ' रुद्र ' देव उस अद्वितीय परमात्माका ही नाम है, ऐसा दीखता है। इस जगदीशका वर्णन निम्न मंत्रमें देखने योग्य है—

सब सृष्टिका स्वामी रुद्र।

स्थिरेभिरंगैः पुरुरूप उद्यो वसुः शुक्रेभिः पिपिशे हिरण्यैः। ईशानादस्य भुवनस्य भूरेर्न वा उ योषद्रुद्रादसुर्यम् ॥ (ऋ॰ २।३३।९) " ( स्थिरोभिः अंगैः ) दृढ अवयवांसे ( पुरु-हृपः ) अनेक पदार्थोंको आकार देनेवाला ( उग्रः ) महान् प्रवल और (वभ्रः) तेजस्वी रुद्र ( शुक्रेभिः हिरण्यैः ) शुद्ध तेजाके साथ ( पिपिशे ) शोभता है। ( अस्य भुवनस्य ) इस सब सृष्टिके ( भूरेः ईशानात् रुद्रात् ) महान् स्थामी रुद्रदेवसे ( असु-यै ) उसकी महान् जीवनशक्ति ( न वा उ योषत् ) कभी पृथक् नहीं होती। "

यह ' रुद्र ' देव जगत्को निर्माण करके सब पदार्थोंको रंग, हप और आकार देता है। वह अत्यंत तेजस्वी और सर्वशिकिमान है। अपने ही विविध तेजोंसे और पवित्रताओं के कारण वह शोभायमान हो रहा है। वह सब जगत्का ईश्वर है और उससे उसकी शाक्ति कभी पृथक् नहीं होती। यह मंत्र ' रुद्र ' देवताके सब शंकाओं को दूर कर सकता है। ' सुवनस्य ईशानात् रुद्रात् असुर्यं न योपत्।' जगत् के खामी रुद्रदेवसे उसकी दिव्य शिक्ति कभी पृथक् नहीं होती। इस वाक्यसे रुद्र देवताके वास्तविक मूल खह्मपका पता लग सकता है।

भुवनस्य पिता रुद्रः ॥ ( ऋ॰ ६।४९।१॰ ) भुवनस्य ईशानः रुद्रः ॥ ( ऋ॰ २।३३।९ )

उक्त दो मंत्रोंके ये दो वाक्य एक ही आशयको वतानेवाले हैं, इसका यदि पाठक विचार करेंगे, तो वेदमंत्रोंके शब्दोंकी विशेष योजनाका पता लग सकता है। यह वाक्य यहच्छासे नहीं बने हैं, विशेष हेतुपूर्वक ही यह शब्दप्रयोग हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। इससे अगला मंत्र यहां अब देखिए—

### सर्वशक्तिमान् रुद्र।

अर्हन् विभिर्षे सायकानि घन्वार्हन्निष्कं यजतं विश्वरूपम् । अर्हन्निदं दयसे विश्वमभ्वं न वा ओजोयो रुद्ध त्वदस्ति ॥ (ऋ॰ २।३३।१०)

"(अईन्) योग्य होनेके कारण स्द्र सब शस्त्रास्त्रोंको धारण करता है। स्द्र योग्य होनेके कारण सब विश्वको रूप और तेज देता है। योग्य होनेके कारण ही इस (अभ्वं विश्वं) महान् विश्व पर (दयसे) दया करके उस सबका संरक्षण करता है। हे स्द्र! (त्वत्) तेरेसे कोई भी अधिक (ओजीयः) बलवान् (न वा अस्ति) नहीं है।"

इस मंत्रमें 'त्वल् ओजीयो न वा अस्ति।' तेरेसे अधिक शक्तिशाली कोई भी नहीं है, अर्थात् तू ही सबसे अधिक बल-बान् है। इससे सर्वशक्तिमान् रुद्रदेव परमारमा ही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब निम्न लिखित मंत्र देखिए। इसमें रुद्रदेव सब जनताका राजा है, ऐसा कहा है—

#### गुहा-निवासी रुद्र।

स्तुहि श्रुतं गर्तसदं जनानां राजानं भीममुपः इत्नुमुश्रम् । मृडा जरित्रे रुद्र स्तवानो अन्यमः स्मत्ते नि वपन्तु सेन्यम् ॥ ( अर्थवं ० १८। १४० )

"( उप्रं भीमं ) उप्र और शिक्तमान, ( उप-हत्तुं ) प्रलय-कर्ता, ( श्रुतं ) ज्ञानी, ( गर्त-सदं ) सबके अन्दर रहनेवाला, ( जनानां राजानं ) सब लोकोंका राजा रुद्ध है, उसकी ( स्तुहि ) रत्तित करो । हे रुद्ध ! तेरो ( स्तवानः ) प्रशंसा होनेपर ( जिरित्रे ) उपासकको तू ( मृड ) सुख दे । ( ते सेन्यं ) तेरी शिक्ति ( अस्मत् अन्यं ) हम सबको बचाकर दूसरे दुष्टका ( निवपन्तु ) नाश करे । "

इस मंत्रमें जनानां राजानं रुद्धं 'ये शब्द विशेष महत्त्व रखते हैं। सब लोगोंका एक राजा रुद्ध है।

गर्त-सद् गुहाऽऽहितः गुहा-चरः गुहा-चरः = गुहां ब्रह्म । (अथर्व॰ २।१।१;२)

उक्त शब्दों के साथ ' गर्त-सद् ' शब्द देखने और विचार करने से इस शब्द के गृढ आशयका पता लग सकता है। 'गुहाऽऽहित ' और ' गर्त-सद् ' ये दोनों शब्द एक ही अर्थ बता रहे हैं। ' गर्त ' शब्दका ' गुहा ' ऐसा अर्थ ऊपर दिया ही है। अस्तु। इस मंत्रसे भी ' रुद्र ' का पूर्वोंक्त भाव ही हढ हो रहा है। तास्पर्य ' रुद्र ' शब्दका ' सर्वव्यापक परमा-तमा ' ऐसा एक अर्थ निः संदेह है। इस मंत्रका ऋग्वेदका पाठ यहां देखिए—

स्तुहि श्रुतं गर्तसदं युवानं मृगं न भीममुपह-त्तुमुत्रम् । मृळा जरित्रे रुद्र स्तवानोऽन्यं ते असान्नि वपन्तु सेनाः ॥ (ऋ॰ २।३३।११) इसका अर्थ स्पष्ट है।

अपने अंतःकरणमें रुद्रकी खोज । अन्तरिच्छन्ति तं जने रुद्रं परो मनीपया । गृभ्णन्ति जिद्धया ससम् ॥ (ऋ॰ ८।७२।३)

" मुमुक्षुजन (तं रहं ) उसी रहको (जने परः अन्तः) मनुष्यके अत्यंत वीचके अन्तःकरणमें (मनीषया) बुद्धि द्वारा जानना (इच्छन्ति) चाहते हैं। (जिह्नया) जिह्नासे (ससं) फलको (गृह्णन्ति) लेते हैं। "

मुमुक्षुजन जिह्नासे साहिवक पदार्थोंको लेते हैं। 'सस्स ' शब्दका अर्थ 'फल, धान्य, अनाज, शाकभाजी, ओषिं, बनस्पति ' इतना ही है। जिह्नासे जिस अन्नका प्रहण करना उचित है, उसका इस मंत्रने यहां उपदेश किया है। फल, धान्य, अनाज, शाकभाजी आदि पदार्थ ही खाने चाहिए। इस प्रकारका सात्त्विक आहार करनेवाले मुमुक्षु लोग उस रह देवको अर्थात् परमात्माको मनुष्यके अतःकरणके अत्यन्त गहरे स्थानमें अपनी सात्त्विक विचारशक्तिके द्वारा हूँ ढ हूँ ढ कर देखनेकी इन्छा करते हैं।

### अनेक रुद्रोंमें व्यापक ' एक रुद्र।'

पूर्वोक्त प्रमाणोंसे 'रुद्र 'एक है और वह सर्वत्र व्यापक है, यह बात सिद्ध हो चुकी। अब अनेक रुद्रोंका वर्णन, जो वेदमें आता है, उसका विचार करना चाहिए।

रुद्धं रुद्धेषु रुद्धियं हवामहे । (ऋ. १०।६४।८) "(रुद्रेषु) अनेक रुद्रोंमें रहनेवाले (रुद्धियं रुद्धं) प्रशंसा करने योग्य एक रुदकी (हवामहे) हम सब पूजा करते हैं।"

एक रुद्भदेव अनेक रुद्भों रहता है, अर्थात यह एक रुद्ध सबमें व्यापक है और अनेक रुद्ध व्याप्य हैं। अनेक रुद्ध अणु हैं और यह एक रुद्ध महान है। इस एक रुद्ध के द्वारा अनेक रुद्ध प्रेरित होते हैं, अर्थात् अनेक रुद्ध प्रेर्थ हैं और यह एक रुद्ध सबका प्रेरक है। तथा—

- (१) शं नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलायः। (ऋ. ण३५१६)
- (२) रुद्रो रुद्रेभिर्देवो मुळयाति नः। (ऋ.१०।६६।३)
- (३) रुद्रं रुद्रेभिरावहा वृहन्तम्। ( ऋ. ७१०।४ )
- "(१) अनेक रुद्रोंके साथ एक रुद्र हम सबका कल्याण करे।
  (२) अनेक रुद्रोंके साथ एक रुद्रदेव हम सबको सुख देवे। (३)
  अनेक रुद्रोंके साथ रहनेवाले एक महान् रुद्रकी पूजा करो।" ये
  सब मंत्र उक्त भाव बता रहे हैं। अनेक छोटे रुद्रोंमें एक महान्
  रुद्र की प्रेरणा होती है, इस आशयका ध्वनि निम्न मंत्रमें देखने
  योग्य है—

तदिदुदस्य चेतित यहं पत्नेषु धामसु । मनो यत्रा वि तद्वधुर्विचेतसः ॥ ( ऋ० ८।१३।२०)

"( रुद्रस्य तत यहं ) रुद्र देवकी वह एक महान् प्रेरक शक्ति (प्रत्नेषु धामसु) अनेक सनातन स्थानों में (इत् चेतति) निश्चयसे चेतना देती है। (यत्र) जिस शक्तिमें (वि-चेतसः) विशेष ज्ञानी लोक (तत् मनः) अपना वह मन (वि-दक्षः) विशेष प्रकार धारण करते हैं।"

इस मंत्रमें ' रुद्र ' की ' यह्न ' शक्तिका वर्णन है। यह शक्ति सब को सतत चेतना दे रही है।

एक रुद्रके पुत्र अनेक रुद्र हैं।

रुद्रस्य ये मीळ्हुषः सन्ति पुत्रा यांश्चो नु दाधुः विभरध्यै। विदे हि माता महो मही पा सेत्पृक्षिः सुभ्वे गर्भमाधात्॥३॥ (ऋ॰ ६।६६।३)

"(मीळहुषः सदस्य) एक दानग्रूर स्द्रदेवके (ये पुत्राः) जो अनेक रुद्र संज्ञकपुत्र हैं, (यान च उ नु) और जिनका निश्चयसे (भरध्ये) भरण-पोषण, पालन करनेकी सब शक्ति वह एक अद्वितीय रुद्र (दाधृविः) धारण करता है। (महः) इस महान् रुद्रकी शक्तिको (सा मही माता विदे) वह मूल प्रकृतिहपी बडी माता जानती है, अथवा प्राप्त करती है और (सु-भ्वे) जीवोंकी उत्तम अवस्था होनेके लिये (सा पृश्चिः) वह विविध रंगरूपवाली माता (इत्) निश्चयसे (गर्भ आधात्) जीवोंको गर्भमें धारण करती है।"

इस मंत्रमें अनेक रुद्र इस एक रुद्रके पुत्र हैं, ऐसा स्पष्ट कहा है। इस लिये परमिपता परमात्मा ही रुद्र है और सब जीव उसके पुत्र हैं, ऐसा ही इसका अर्थ मानना उचित है।

# अनंत प्राणी अनेक रुद्र हैं।

ये अनंत हद जीव हैं, ये प्राणी अर्थात् जीवन धारण करनेवाले हैं। ये मर्य, मर्ख हैं। इनका शरीर धारण होनेके कारण जन्म होता है और मृत्यु भी होती है। यद्यपि जन्ममरण शरीरका धर्म है, तथापि इन हद्रोंकी शरीरके साथ स्थिति होनेके कारण, शरीरके साथ इनका जन्म और मरण हुआ, ऐसा कहा जाता है। अर्थात् शरीरके धर्मोंका इनके उत्पर आरोपण होता है। ये 'मर्स्य 'हैं, ऐसा निम्न मंत्रमें कहा है—

ते जिल्लरे दिव ऋष्वास उक्षणो रुद्रस्य मर्या असुरा अरेपसः। पावकासः शुचयः सूर्या इव सत्वानो न द्रिष्सिनो घोरवर्षसः॥

(邪० ११६४१२)

"(ते) वे अनंत रुद्र (ऋष्वासः) उच (दिवः उक्षाणः) दिव्य वलसे युक्त (अस-राः) जीवनशक्तिसे प्रकाशनेवाले, (अ-रेपसः) निष्कलंक और (मर्याः) मर्ल्य हैं। वे उस (रुद्रस्य जिज्ञरें) एक रुद्रसे प्रकट होते हैं। वे (पावकासः)

अग्निकं समान पिवत्र ( ग्रुचयः ) तेजस्वी और ग्रुद्ध ( सूर्य इव सत्वानः ) सूर्यके समान सत्त्वशाली और ( द्रिप्सनः न ) वर्षा करनेवाले मेघोंके समान ( घोर-वर्षसः ) सुंदर स्नौर विशाल रूप धारण करनेवाले हैं । ''

इस मंत्रमें रहसंज्ञक जीवके गुणधर्म बताये हैं। इनमें 'मर्त्य' शब्द आया है। प्राणी, शरीरधारी, मरणधर्मवाला, ऐसा उस शब्दका अर्थ है। जिन अनंत रहों में एक महान रह व्यापक हो रहा है वे अनंत रह 'अनंत मर्त्य' प्राणी हैं; यह भाव इस मंत्रसे प्रकट हो रहा है। 'जनानां राजा रहः' ऐसा एक वचन पूर्व स्थलमें आया है। उसके साथ इस मंत्रका आशय 'मर्त्यानां पिता रुद्धः' देखने योग्य है। एक ही भाव किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकारसे बताया गया है, यह यहां देखने योग्य है। इसी विषयका स्पष्टीकरण करनेवाले निम्न लिखित मंत्र यहां देखिए—

क ईं व्यक्ता नरः सनीळा रुद्रस्य प्रयो अघा खश्वाः ॥१॥ न किह्यैषां जनूषि वेद् ते अंग विद्रे मिथो जनित्रम् ॥२॥ (ऋ॰ ७।५६)

"(अघ) अजी ! (खश्वाः = सु-अश्वाः) उत्तम भोग भोगनेवाले, (स-नीळाः) एक आश्रयसे रहनेवाले और (व्यक्ताः नरः) अलग अलग दीखनेवाले पुरुष (के) कौन हैं ? वे (रुद्रस्य मर्याः) रुद्रके मर्त्य पुत्र हैं। (एषां जन्तृषि) इनके जन्मका वृत्तांत (न किः वेद) कोई भी नहीं जानता ! है (अंग) प्रिय!(ते मिथः) वेही परस्पर एक दूसरेका (जिनित्रं) जन्म (विदे) जानते हैं।"

इस मंत्रमें 'रुद्रस्य मर्याः' रुद्रके मर्ल पुत्रोंका वर्णन फिर आया है। इनमें अलग अलग व्यक्तित्व अर्थात् व्यक्तित्व, पृथक्त, इकाई है, इस लिये इनको 'व्यक्त ' अर्थात् 'व्यक्ति-भाव ' से युक्त कहा है। प्रकृति और पुरुष ऐसे जो दो मेद है, उनमें ये 'पुरुष ' हैं, इसलिये मंत्रमें इनको 'नर 'कहा है। एक ईश्वरके आश्रयसे ये रहते हैं, इसलिये इन सबको 'स—नोळाः' (स—नीडाः) कहा है। यहां—

यत्र विश्वं भवत्येक-नीडम्। (यज्ञ॰ ३२।८) यत्र विश्वं भवत्येक-रूपम्। (अथर्व० २।९।९)

इन मंत्रोंमें 'एक-तींड' और 'एक-रूपं' ये शब्द देखने योग्य हैं। 'स-नीळ, स-नीड, एक-नीड, एक-रूप ' ये सब शब्द 'सबका एक ही आश्रयस्थान है,' ऐसा बता रहे हैं। इस विचारसे पता लग जायगा कि (१) अनंत रहाँका जन्म, (२) उनको पुत्र कहना, (३) उनकी माताका वर्णन, (४) उनके गर्भधारणका वर्णन यहां है।

रहके पुत्र मस्त् हैं। मस्तोंके विषयमें श्री सायणाचार्य लिखते हैं कि 'मनुष्यरूपा वा मस्तः। पूर्व मनुष्याः संतः पश्चात् सुकृतिविशेषेण ह्यमरा आसन्।' मस्त् पिहले मनुष्य ही होते हैं, परंतु उत्तम प्रशस्त कर्म करनेके कारण जो अमर वनते हैं (ऋ॰ सायणभाष्य, मं. १०, स्. ७७, मं.२) इस प्रकार मस्तोंके मनुष्यरूप होनेमें शंका ही नहीं हैं। मनुष्योंके अतिरिक्त भी मस्तोंका अर्थ है, उसका विचार मस्तहेंवताके प्रथमें किया गया है। अब मस्तोंके मनुष्य होनेके विषयमें वेदका प्रमाण देखिए—

अग्निश्रियो महतो विश्वकृष्टय आत्वेषमुत्रमव ईमहे वयम्। ते स्वानिनो हिंद्रया वर्षानीर्णेजः सिंहा न हेषऋतवः सुदानवः॥ (ऋ. ३।२६।५)

"(ते सहियाः मस्तः) वे स्द्रके पुत्र मस्त् ( अग्नि-श्रियः) अग्निके समान तेजस्वी, (खानिनः) उत्तम शब्द बोलनेवाले, (सिंहा न हेषकतवः) सिंहके समान गंभीर शब्द करनेवाले, (वर्ष-निर्णिजः) वृष्टिके द्वारा शुद्ध होनेवाले, (सु-दानवः) उत्तम दान करनेवाले, (विश्वकृष्टयः) सर्व-मनुष्य हैं। (वयं) हम सब (त्वेषं उपं अवः) तेजस्वी शौर्यमय संरक्षण उनसे (आ ईमहे) प्राप्त करते हैं।"

इस मंत्रमें 'विश्व-कृष्टि' शब्द अत्यंत महस्वपूर्ण है। 'कृष्टि'- शब्दका अर्थ-(१) मनुष्यमात्र, मानवजाति है। (२) देशनिवासी राष्ट्रीय जनता। 'विश्व-कृष्टिः '= (विश्व+जन=सर्व+जन) सब मनुष्य, मनुष्यमात्र, मनुष्यजाति।

यहां कई शंका करेंगे कि मानवजातिके विषयका उल्लेख वेदमें कहां है १वैदिक धर्म 'वैयक्तिक 'होनेके कारण उसमें 'सार्व-जितक भाव 'नहीं होगा। इस शंकाका उत्तर देनेके लिये यहां सार्वजनिक भाव बतानेवाले कुछ वैदिक शन्दींका उल्लेख करना चाहिए। देखिए निम्न शन्द—

- (१) विश्व-कृष्टिः = ( सर्व-मनुष्य )= मानवजाति ।
- (२) विश्व-चर्षणिः =( सर्व-जन)= सब् लोक,मनुष्य, मनुष्यमात्र, मानवजाति ।
- (३) विश्व-जनः= ( सर्व-जन )= मानवजाति।
- ( ४ ) विश्व-मनुष्यः } =( सर्व-मनुष्य) = मनुष्यमात्र ।

- (६) विश्वा-नरः= (सर्व-नर)= सव मनुष्य।
- (७) पंच-जनाः= ज्ञानी, ग्लूर, व्यापारी, कारीगर और साधारण लोक । ये पांच प्रकारके लीक मिलकर सब जनता होती है ।

इस तरह सार्वजनिक भावोंकी विस्तारपूर्वक कल्पना वेदमें ही स्पष्ट है। वैदिक धर्म 'सार्वजनिक भावका धर्म 'ही है।

प्रस्तुत मंत्रमें ' विश्व-कृष्टि ' शब्द 'मानव-जाति ' का भाव बता रहा है। महतोंका अथवा हर्र-पुत्रोंका अर्थात् छोटे छोटे असंख्य हर्रोंका खरूप ' विश्व-कृष्टि ' शब्दने बताया है। इस प्रकार अनेक हर्द्र ये अनंत मानवप्राणी हैं, यह बात सिद्ध हो गई। ' मर्थ ' शब्दसे साधारण मर्ख्य अर्थात् मरणधर्मवाले प्राणिमात्र, ऐसा भी भाव निकल सकता हैं। इसका निश्चय अव करेंगे।

#### अनेक रुद्रोंकी संख्या।

इस अनंत रहोंकी संख्याके विषयमें वाजसनेय यजुर्वेदमें निम्न लिखित मंत्र देखने योग्य है—

#### असंख्याताः सहस्राणि ये रुद्रा अधि भूम्याम् । ( यजु. १६।५४ )

"असंख्यात हजार (ये सदाः) जो स्द्र (भूम्यां अधि) पृथ्वी पर हैं।" अर्थात् ये अनेक स्द्र अनंत हजार इस पृथ्वीपर हैं। प्राणियोंकी संख्या किसी समयमें भी पृथ्वीपर निश्चित नहीं कही जा सकती। क्योंकि प्राणियोंकी संख्या अनेक कारणोंसे वढ भी सकती हैं और घट भी सकती है। इस हेतुसे यहां निश्चित संख्या नहीं कही, परंतु 'अनंत हजार ' ऐसा ही कहा है। इससे वेदके शब्दोंका अद्भुत महत्त्व ज्ञात हो सकता है।

यजुर्वेद वाजसनेय संहिता अ० १६ में स्द्रोंके कई नाम लिखे हैं।यह अध्याय काष्य संहितामें १७ वां है। और तैतिरीय संहितामें यही स्द्राध्याय ४।५।१।१ में है। अब इन स्द्रोंका वर्गोकरण करना है। परंतु इससे पूर्व 'रुद्ग 'शब्दका भाष्यकार अ!चार्योंका किया हुआ अर्थ अवश्य देखना चाहिए। क्योंकि उन अर्थोंको देख कर ही हम स्द्रोंके वर्ग वना सकते हैं।

### रुद्रके विषयमें श्रीसायणाचार्यजीका मत।

श्री सायणाचार्यजीने चारों वेद और सब मुख्य ब्राह्मणोंपर भाष्य किया है। इनका भाष्य विशेषतया याज्ञिक पद्धतिके अनुसार है। इस लिये इनका भाष्य देखनेसे याज्ञिक संब्रदायवालोंका मत ज्ञात हो सकता है। अब देखिए श्री सायणाचार्यजी 'रुद्ध 'के विषयमें क्या कहते हैं—

#### ऋग्वेद्-भाष्य।

- १. रुद्रस्य कालात्मकस्य परमेश्वरस्य । ( ऋ. ६।२८।७ )
- २. रुद्राय कृराय अमये। (ऋ. १।२७।१०)
- ३. रुत् दुःखं तद्धेतुभूतं पापं वा । तस्य द्वावियतारौ रुद्दौ । संप्रामे भयंकरं शब्दयन्तौ वा ॥

( 邪. 9194419 )

- ४. रहाणां.....पाणरूपेण वर्तमानानां मरुतां। यहा। रोद्यितॄणां प्राणानां। प्राणा हि शरीरान्निगैताः सन्तो बंधजनान् रोदयन्ति॥ (ऋ, १११०११७)
- प. रुद्राणां रोदनकारिणां श्रूरभटानां वर्तनिर्मानीं घाटीः रूपो ययोस्तौ रुद्रवर्तनी। ( ऋ. १।३।३ )
- ६. रोदयन्ति शत्रानिति रुद्धाः । ( ऋ. ३।३२।३ )
- ७. रुद्रौ संग्रामे रुद्रन्तौ । (ऋ. ८।२६।५)
- ८. दे रुद्र ! ज्वरादिरोगस्य प्रेक्षणेन संहर्तर्देव ।

(素. 919年819)

- ९. रुद्रियं सुखं। (ऋ. २१११।३)
- १०. रुद्रियं रुद्रसंबंधि भेषतं। (ऋ. १।४३।२)

#### अथर्ववेद-भाष्य ।

- रोदयति सवं अंतकाले इति रुद्रः संहर्ता देवः ।
   ( अथर्व. १।१९१३ )
- २. रोति शब्दायते तारकं ब्रह्म उपादिशतीति रुद्रः । तथा च जाबाळश्रुति: । 'क्षत्र हि जन्तोः प्राणे-पूरकामत्सु रुद्रस्तारकं ब्रह्म व्याचष्टे ॥ (जाबा. उ. १) (अथर्व. २।२७।६)
- ३. तस्मै जगस्म्रष्ट्रे सर्वं जगद्गुप्रविष्टाय रुद्दाय । (अथर्वे. ७९२।२)
- ४. रुत् दुःखं दुःखहेतुर्वा तस्य द्रावको देवो रुद्रः परमेश्वरः। (अथर्व. १९।२।३)
- प. सर्वप्राणिनो मामानिष्ट्वा विनञ्यन्ति इति स्वयं रौति रुदः । (अथर्व. १८।१।४०)
- ६. स्वसेवकानां दुःखस्य द्वावकत्वं ( रुद्रस्य )।

( अथर्व. १८।१।४० )

- ७. महानुभावं रुद्धं । ( अथर्वे. १८।१।४० )
- ८. रुद्रस्य हिंसकस्य देवस्य । (अथर्व. ६।५९।३)

९. रुद्रस्य ज्वराभिमानिदेवस्य देतिः आयुधं । ( अथर्व. ४।२१।७ ) १०. रुद्रः रोदयिता शूलाभिमानी देवः। ( अथर्व. ६।९०।१ ) ११. रोदयाति उपतापेन अधूणि मोचयति इति रुद्रो ज्वराभिमानी देवः । ( अथर्व, ६।२०।२ ) १२. रोदयाति शत्रुनिति रुद्धः । ( अथर्वे, ७।९२।१ ) ( अथर्व. ५९।९।१० ) १३. रुद्रा रोदकाः । १४. रुद्राः रोद्यितारः अन्तरिक्षस्थानीया देवाः । ( अथर्व. १९।११।४ ) १५, रुद्रः पश्नां आभिमन्ता पीडाकरी देवः। (अथवं, ६। १४१।१) ये फद्र ' शब्दके श्री सायणा वार्यजीके किये हुए अर्थ हैं। अब यजुर्वेदके भाष्यमें श्री उवटाचार्य और श्री महीधरा-चार्य क्या कहते हैं, देखिए-श्री उवटाचार्यजीका 'रुद्र' विषयक मत। १. रुद्दैः स्तोतृभिः। (यजु. भाष्य, ३८।१६) २. रुद्भवर्तनी रुग्णवर्तनी । (य. १९।८२) ३. रुद्रौ शत्रुणां रोद्यितारौ । (य. २०।८१) ४. रुद्रैः धीरैः । (य. ११।५५) श्री महीधराचार्यजीका 'रुद्र' संबंधी मत। १. रुद्रस्य शिवस्य । (वा. यजु. भाष्य १६।५०) २. रुद्धाय शंकराय । (य. १६१४८) ३. रुत् दःखं द्रावयति रुद्रः । रवणं रुत् ज्ञानं राति ददावि । पाविनो नरान् दुःखभोगेन रोदयति । ( य. १६।१ ) ४. रुद्रस्य क्ररदेवस्य । ( य. ११।१५ ) ५. रुत् दुःखं द्वावयति नाशयति रुद्धः । ( य. १६।२८ ) ६. रुद्रो दुःखनाशकः। (य. १६।३९) ७. रोदयति विरोधिनां शतं इति रुद्रः । ( य. ३।५७ ) ८. रुद्दौ शत्रूणां रोद्यितारौ । (य. २०१८१) ९. रुद्दैः धीरैः बुद्धिमिद्धः। (य. १९१५५) १०. रुद्धैः स्तोतृभिः । (य. ३८।१६) ११. रुद्रवर्तनी रुग्णवर्तनी भिषजी अधिनी। (य. १९१८२)

१२. कदन्नमक्षणे चौर्ये वा प्रवर्त्य, रोगमुखाद्य, जनान् प्रक्ति तेभ्यः पृथ्वीस्थेभ्यो अन्नायुधेभ्यो रुद्रेभ्यः ॥ ( य. १६।६६ )

१३. कुवातेनान्नं विनाइय वातरोगं वा उत्पाद्य जनान् प्रान्ति। (य. १६।६५)

## श्री स्वामी द्यानंद सरस्वतीजीका रुद्रके विषयमें मत ।

#### ऋग्वेद-भाष्य!

1. रुद्राय परमेश्वराय जीवाय वा ॥ .....॥ रुद्रशब्देन त्रयोऽर्था गृह्यन्ते । परमेश्वरो जीवो वायुश्चेति । तत्र परमेश्वरः सर्वज्ञतया येन यादृशं पापकमं कृतं तत्फळदानेन रोद्र्यिताऽस्ति । जीवः खळु यदा मरणसमये शरीरं जदाति पापफळं च मुंके तदा स्वयं रोदिति । वायुश्च श्रृकादि-पीडा कर्मणा कर्मनिमित्तः सन् रोद्यितास्ति । अत एते रुद्रा विज्ञेयाः । (ऋग्वेद. १।४३।१)

२. रुद्रः दुःखनिवारकः । ( ऋ. २।३३।७ ) ३. रुद्रः दुष्टानां भयंकरः । (ऋ. ५।४६।२) ( ऋ. ५।५१।१३ ) ४. रुद्रः दुष्टदण्डकः । ५. रुद्रः सर्वरोगदोषनिवारकः । ( ऋ. २।३३।२) ६. रुद्रस्य रोगाणां द्वावकस्य निःसारकस्य । ( ऋ. ७।५६।१ ) ७. रुद्रः रोगाणां प्रलयकृत् । (ऋ. २।३३।३) ८. रुद्रः कुपध्यकारिणां रोदयिता । (ऋ. २।३३।४) ९. रुद्रस्य प्राणस्य वर्तनिः मार्गः ययोस्तौ रुद्रवर्तनी । ( ऋ. 91313 ) १०. रुद्रं शतुरोद्धारं। ( 来. 9197818 ) ११. रुद्रस्य शत्रुणां रोदायितुर्मद्दावीरस्य । ( ऋ. १।८५ ) १२. रुद्राणां प्राणानां दुष्टान् श्रेष्ठांश्च रोदयतां ।

( ऋ. १०।१०१।७ ) १३. रुद्र ! रुतः सत्योपदेशान् राति ददाति तस्वंबुद्धौ ।

(ऋ. १।११४।३) १४. रुद्रः अधीतविद्यः। (ऋ. १।११४।११)

१५. रुद्राय सभाध्यक्षाय । (ऋ. ११११४) १६. रुद्रः न्यायाधीशः । (ऋ. १।११४) २

१७. रुद्धियं रुद्धस्येदं कर्म। (ऋ. ११४३,२)

#### यजुर्वेद-भाष्य।

रुद्धः परमेश्वरः । चतुश्चरवारिशद्वर्षकृतब्रह्मचर्यो विद्वान्
 वा । (यजु. ४।२०)
 र. रोदयत्यन्यायकारिणो जनान् स रुद्धः । (य. ३।५७)

३. द्रुशानां रोदियता विद्वान् रुदः । (य. ४।२१)

इ. बुद्धाना संदेशियता विश्वाद एक्. । (व. व.१)

४. रुद्रः जत्रूणां रोद्यिता शूरवीरः । ( य. ९।३९ )

५. रुद्रस्य शत्रुरोदकस्य स्वसेनापतेः । ( य. ११।१५ )

६. रुद्रः जीव। (य. ८।५८)

७. रुद्राः एकाद्शपाणाः । (य.२।५)

८. रुद्धाः प्राणरूपा वायवः । (य. १९।५४)

९. रुद्रा बलवंती वायवः । ( य. १५।११ )

१०. रुद्धाः सजीवा अजीवाः प्राणादयो वायवः ।

(य. १६।५४)

११. रुद्रा मध्यस्थाः । (य. १२।४४)

१२. रुद्दा रुद्दसंज्ञा विद्वांसः। (य. १९।५८)

१३. रुदः राजवैद्यः । (य. १६१४९)

१४. रुद्धस्य सभेशस्य । (१६।५०)

इस तरह भाष्य में अर्थ हैं।

यजु॰ अ॰ १६ में रुद्रवाचक अनेक पद आये हैं। इनकी संख्या लगभग २४० है।

(१) विश्व-रूप, (२) विद्युत्, (३) वायु, (४) वृक्ष, (५) गृत्स, (६) मंत्रिन्, (७) मिषक्, (८) समा, (९) समापति, (१०) स्थ-पति, (११) सेनानी, (१२) सेना, (१३) इप्रु-कृत्, (१४) रथी, (१५) विणज्, (१६) किरिक, (१७) तक्षन्, (१८) परि-चर, (१९) स्तेन, (२०) प्रतरण, (२१) श्वन्, (२२) तल्य।

ये सब रुद्र ही हैं- (१) सर्वच्यापक ईश्वर, (२) विजुली, (३) वायु, (४) वृक्ष, (५) विद्वान, (६) दिवाण, (७) वैय, (८) सभा, (९) सभापति, (१०) राजा, (११) सेना-पित, (१२) सेना, (१३) शस्त्र बनानेवाला, (१४) वीर, (१५) विनया, (१६) किसान, (१७) बढई, (१८) नौकर, (१९) चोर, (२०) घोखेबाज, (२१) कुत्ता, (२२) खटमल; इन सबको यहां रुद्र ही कहा है, इस सबमें 'रुद्रत्व 'है यह निश्चित है।

'रोदयाति इति रुद्धः' (जो दूसरोंको रुठाता है, वह रुद्ध है) यह रुद्ध शब्दका एक अर्थ है। दूसरोंको रुठानेका धर्म रुद्ध है, यह बात इस अर्थसे सिद्ध होती है। रुठानेका तास्पर्य कष्ट अथवा दुःख देना है। देखिए-

- ( १ ) रोदयति शत्रून् इति रुद्रः महा-वीरः ।
- ( २ ) रोदयति दुष्टान् इति रुद्धः न्यायाधीशः।
- (३) रोदयति धनिकान् इति रुद्रः चोरः।
- ( ४ ) रोदयति निद्राकान्तान् इति रुद्रः तल्प्य-कोटः ।
- (१) शत्रुओंको रुठानेके कारण श्रूरको सद्र कहते हैं। (२) दुष्टोंको रुठानेके कारण न्यायाधीशको सद्र कहते हैं।(३) धनिकोंको रुठानेके कारण चोरको स्द्र कहते हैं।(४) सोने-वालोंको रुठानेके कारण खटमठको स्द्र कहते हैं।

उक्त चार विश्रहों में कमशः '(१) शत्रून्, (२) दुष्टान्, (२) धानिकान्, (४) निद्राकान्तान्। ' इन चार पदोंका अध्याहार अर्थात् कल्पना की है। और उस कल्पना के अनुसार ' रुद्र ' शब्द के चार भिन्न भिन्न अर्थ किये हैं। जहां जैसा पूर्वापर संबंध होगा, वहां वैसा अर्थ लेना उचित है।

उक्त चार आर्थोंमें 'रुलानेका धर्म 'सबमें समान है। यहां यहां 'रुद्धत्व' है। 'रोद्धितृत्वं रुद्धत्वं 'रुलानेका धर्म ही रुद्धपन है, ऐसा हम यहां कह सकते हैं। जहां जहां 'रुलानेका गुण 'होगा, वहां वहां रुद्धत्व होगा, यह इस विवरण का तात्पर्य है।

इस प्रकार अन्य स्थानों में भी समझना चाहिए । यह बात स्पष्ट है कि इस अर्थ में 'खयं दुःखका अनुभव करना रद्रपनका लक्षण ' है। दूसरोंको रुलाना अथवा खयं रोना ये दोनों रद्रके लक्षण हैं। इन दोनों अर्थोंको लेनेसे पूर्वोक्त रुद्रवाचक अनेक शब्दों मेंसे कई शब्दोंका मूल आशय खुल जाता है और इस बातका निश्चय होता है, कि इनको रुद्र क्यों कहा गया है।

'रुद्र'के इतने ही लक्षण नहीं हैं। 'रुत् झानं तत् द्दाति इति रुद्रः।' जो ज्ञानको उपदेश द्वारा देता है, वह रुद्र होता है। इस अर्थको लेनेसे 'झानी, उपदेशक, गुरु, द्याख्यानदाता' ये रुद्र हैं, ऐसा प्रतीत होगा। पूर्वोक्त शब्दों में 'अधिवक्ता' शब्द इसी अर्थका प्रकाश करनेवाला है। 'श्रुत, गृतस, मंत्रिन्' ये भी शब्द इसी भावको बतानेवाले हैं। 'ज्ञानदात्त्वं रुद्धत्वं' दूसरों को उपदेश करनेका रुद्धका धर्म है, ऐसा इस अर्थसे सिद्ध होता है।

' रुद् दुःखं द्रावयति विनाशयति इति रुद्रः । ' रुत् अर्थात् दुःख, उसका जो नाश करता है, वह रुद्र कहलाता है । ' क्षत्र ' शब्दका अर्थ ' क्षतात् त्रायते ' जो दुःखसे बचाता है, ऐसा होता है। यह रुद्रका एक अर्थ है। रुद्+द्र= दुःखको दूर करनेवाला। श्रत्+त्र= दुःखसे वचानेवाला।

ये दोनों शब्द बिलकुल समान अर्थवाले हैं। इसलिये क्षत्रिय-वाचक शब्द रुद्रके लिये आये हैं। इस बातको पूर्वोक्त बीरवर्गमें पाठक देख सकते हैं।

'स्ट्र् रोगं राति द्दाति इति स्ट्रः रोगोत्पाद्कः।' जो रोगोंको उत्पन्न करता है, उसको स्ट्र कहते हैं। बुरी हवा, सडा हुआ जल, दुर्गन्धयुक्त भूमि, कुपथ्य आदि सब इस अर्थके कारण स्ट्र होते हैं। 'स्त् श्वादके दुःख और रोग ऐसे अर्थ कोशोंमं हैं। रोग उत्पन्न करना यह स्ट्रका कार्य कई मंत्रोंमें वर्णन किया है, उनमेंसे एक मंत्र यहां देखिए—

#### येऽन्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिवतो जनान्। (यज्ञ, अ. १६।६२)

'(ये) जो रुद्र (अन्नेषु) अन्नों में और (पात्रेषु) वर्तनों में प्रिविष्ट होकर (पिवतः जनान्) जल पानेवाले मनुष्यों को (विविध्यन्ति) अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न करते हैं। यह रुद्रका वर्णन विशेष प्रकार से देखने योग्य है। इसी मंत्रके भाष्य देखिए—

श्री सायणाचार्य ये रुद्धा अन्नेषु भुज्यमानेषु स्थिताः सन्तो जनान् विविध्यन्ति, विशेषेण ताडयन्ति । धातुवैषम्यं कृत्वा रोगान् अत्वादयन्ति इत्यर्थः । तथा पात्रेषु पात्रस्थक्षीरोदकादिषु स्थिताः सन्तः क्षीरादिषानं कुर्वतो जनान् विविध्यन्ति । अन्नोदकभोक्तारो ब्याधिभिः पीदनीया इति भावः ॥ (काण्ययज्ञ. १७७७१६)

श्री महीधराचार्य — (पूर्ववत्) श्री उचटाचार्य - ये अन्नेषु अवस्थिताः विविध्यन्ति अतिदायेन विध्यन्ति ताढयन्ति । येषामयमधिकारः

भन्नस्य भक्षयितारो न्याधिभिर्मृद्दीतन्या इति इ०॥

उक्त आचार्य-मतक। तात्पर्य — ये रुद्र अन्न और पानीमें प्रविष्ट होकर उस अन्नको खानेवाले और उस पानीको पानेवाले लोगोंमें रोग उत्पन्न करते हैं।

रोग उत्पन्न करना रहोंका कर्म है। रोगजन्तुओंका यह वर्णन है। 'रोग-जन्तु 'अन्नके द्वारा और जलके द्वारा शरीरमें प्रविष्ट होकर शरीरमें नाना प्रकारके रोग उत्पन्न करते हैं, यहीं भाव उक्त मंत्रका है। इसिलये रोगबीजोंका नाम स्द्र हुआ है। रोगजंतु किस प्रकारके होते हैं और कहां रहते हैं, इस वातका ज्ञान पूर्वोक्त अध्यायमें 'जन्तुवर्ग 'के रुद्रवाचक शब्दोंके अर्थोका विचार करनेसे स्पष्टतया हो सकता है।

तात्पर्य इस प्रकार रुद्रोंके लक्षण हैं। यहां नम्तेके लिये थोडेसे दिये हैं। विशेष विचार करनेके लिये पूर्वोक्त आचार्योंके अर्थोका मनन करना उचित है। इन अर्थोंका देखनेसे 'रुद्धत्व' की कल्पना हो सकती है। अर्थात् 'रुद्ध 'यह कोई एक ही पदार्थ नहीं है, परंतु यह अनेक कल्पनाओंका समूहवाचक शब्द है।

जिस प्रकार 'प्राणां' कहनेसे 'मनुष्य, घोडा, गाय, चुहा' आदि का बोध होता है अथवा 'मनुष्य' कहनेसे 'ज्ञानी, श्रर, व्यापारी' आदि जनोंका बोध होता है, इसी प्रकार 'क्द्र' कहनेसे 'ज्ञानी, श्रर, दुष्ट, सज्जन 'आदिका बोध होता है। परंतु ये सब प्रत्यक्षमें एक नहीं हैं, इनमें भिन्नत्व है। इस भिन्नत्वका स्वरूप यहां बताया है और इस समयतक के संपूर्ण विवरणमें भी इसी भिन्नत्वका रूप स्पष्ट किया है।

## श्री म॰ गीताके विम्तियोगके साथ तुलना।

श्रीमद्भगवद्गीताके १० अध्यायमें 'विभूतियोग' कहा है। उसका थोडासा भाग देखिए—

रुद्राणां शंकरश्चासि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्। वस्नां पावकश्चासि मेरः शिखरिणामहम् ॥२३॥ यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः॥२५॥ मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पिक्षणाम् ॥३०॥ अध्यात्मिवद्या विद्यानां वादः प्रवद्तामहम् ॥३२॥ द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ॥३६॥ वृष्णीनां वासुदेवोऽसि पांडवानां घनंजयः॥३०॥ यद्यद्विभृतिमत्सत्वं श्रीमद्जितमेव वा। तत्त्वदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंशसंभवम् ॥४१॥

अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन ॥ विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांद्रोन स्थितो जगत् ॥४२॥ (श्री भ०गी० अ० १०)

"रहों में में शंकर, यक्ष और राक्षसों में कुवेर, वसुओं में पावक, चोटियों वाले पहाडों में में मेरपर्वत हूं। यजों में जपयज्ञ, स्थिर पदार्थों में हिमालय, मृगों में सिंह, पिक्षयों में गरुड, विद्या-आं भाषण में ही हूं। कपिट-योंका द्यूत अर्थात् जूआ, तेजस्वियोंका तेज, वृष्णियों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन में हूं। जो जो विशेष ऐश्वर्षयुक्त,

शोभायुक्त और उच्च तत्त्व होगा, वह सब मेरे ही अंशसे हुआ है, ऐसा तुम जानो । अथवा इतने विस्तारसे कहनेकी क्या आवश्यकता है ? सारांशरूपसे इतना ही कहना पर्याप्त है कि एक अंशसे सब जगत् व्यापकर मैं रहा हूं।

जगत्में जो जो ऐश्वर्ययुक्त सत्त्व होता है, वह परमेश्वरके अंश्वर्से होता है. ऐसा यहां कहा है।

इसी 'विभूतियोग ' के समान ' रुद्दको चोरके रूपमें मानना ' है। कई टीकाकारोंने इस रुद्दाध्यायपर टीका करते हुए लिखा है कि चोर और डाकू भी रुद्दके रूप हैं। देखिए—

रुद्रो लीलया चोरादिरूपं धत्ते, यद्वा रुद्रस्य जगदात्मकत्वाचोरादयो रुद्रा एव ज्ञेयाः। यद्वा स्तेनादिशरीरे जीवेश्वररूपेण रुद्रो द्विधा तिष्ठति तत्र जीवरूपं स्तेनादिपदवाच्यं तदी-श्वररुद्ररूपं लक्षयति यथा शाखाग्रं चन्द्रस्य लक्षकम्। किंवहुना लक्ष्यार्थविवक्षया मंत्रेषु लौकिकाः शब्दाः प्रयुक्ताः॥

(महीधरभाष्य य. अ. १६।२०)

" रहरूपी जगदात्मा लीलासे चोरका रूप धारण करता है। अथवा रह जगदात्मा होनेसे चोरादि सब रह ही जान लीजिए। अथवा चोरादिकोंके शरीरमें जीव और ईश्वररूपसे रह दो प्रकारका होकर रहता है, वहां चोर आदि शब्द जीवरूपके दर्शक होते हुए भी ईश्वररूपके बोधक होते हैं, जिस प्रकार शाखाके अग्रस चंद्रमाका ज्ञान बताया जाता है। बहुत क्या कहना है? ईश्वरका ज्ञान देनेकी इच्छासे मंत्रोंमें बहुतसे लौकिक शब्द प्रयुक्त किये हैं।"

श्री सायणाचार्य भी अपने काण्व-यजु० अ० १७ के भाष्य में उक्त प्रकार ही कहते हैं। उक्त विषयमें सायण और महीधर की संमति एक जैसी ही है।

- छलयतां धृतं भासि (गीता)-कपटीयोंका यूत में हूं।
- २. स्तेनानां पतिः अस्मि (वेद)-चोरोंका खामी में हूं।
- ३. स्तायूनां पतिः अस्मि। (वेद) ठगोंका मुखिया में हूं।
- **४. तस्कराणां पतिः अस्मि** । (वेद)-डाकुओंका सरदार में हूं।
- मुज्जतां पतिः श्रस्मि । (वेद )-छटेरींका श्रेष्ठ मैं हूं ।

उक्त गीताके वचनमें 'रुद्राणां शंकरश्चास्ति।' यह बाक्य है। 'अनंत रुद्रोंमें में एक शंकरनामक रुद्र हूं।' इन बाक्यमें रुद्रोंका अनंतरव और शंकरका एकत्व सिद्ध है। यहां शंकर शब्दसे परमात्मा और रुद्र शब्दसे परमात्मासे उत्पन्न पूर्वीक इतर रुद्र लेना उचित है। इस प्रकार करनेसे इस वाक्यकी वेदके आशयके साथ संगति लग सकती है।

#### पं० जान डॉसनसाहबका मत।

'हिंदु-क्वासिकल डिक्शनरी 'में पं० डॉसनसाहब लिखते हैं कि---

'He is the howling terrible god, the god of storms, the father of the Rudras or Maruts, and is sometimes identified with the god of fire. On the one hand he is a distructive deity who brings diseases upon men and cattle, and upon the other he is a beneficent deity supposed to have a healing influence. These are the germs which afterwards developed into the god Siva.'

(पृ. २६९)

'यह ( रुद्र ) गर्जना करनेवाला भयानक देव है, जो तूफानका देव है और जो रुद्रों अथवा मरुतेंका पिता है। कभी कभी इसका संबंध अग्निदेव के साथ जोड़ा जाता है। एक ओर यह देव सबका नाश करता है और शाणियों में बीमारियाँ फैलाता है, तथा दूसरी ओर इसको सुखदायक और आरोग्य देनेवाला देव समझा जाता है। ये ही मूल अंकुर हैं कि जिनका विकास होकर आगे जाकर शिवजीका खरूप बना है।'

हदको केवल वादलोंका देव पं॰ डॉसनसाहब मानते हैं। परंतु यदि वे 'हद और महत्' के मूल अर्थोंकी थोडीसी भी खोज करते, तो उनको पता लगता कि 'हद्ग' को 'जगतां पतिः' अर्थात् 'अनंत ब्रह्मांडोंका खामी 'कहा है। यह मंत्रों का विधान ये यूरोपियन पंडित देखते ही नहीं।

# सर मोनिअर वुइलियमसाहबकी संमिति।

यह साहब कहते हैं कि-

'Rudra, roarer, the god of tempests and father and ruler of Rudras and Maruts. (In Veda he is closely connected with Indra and still more with Agni, the god of fire ..... and also with Kala or time, the all-consumer with whom he is afterwards indentified; though

generally represented as a destroying deity... he has also the epithet Siva, 'benevolent or auspicious' and is even supposed to possess healing powers..... from his purifying the atmosphere; ......)'

(सर मो. वुइलियम का संस्कृत-इंग्लिश कोश)

'गरजनेवाला स्द्र तूफानोंका देव हैं और स्द्रों और महतोंका पिता और राजा है। (वेदमें स्द्र देवका इन्द्र और विशेष कर अभिके साथ संबंध बताया है।..... बादमें सर्वभक्षक कालके साथ भी जोड दिया है। यद्यपि इसकी संहारक देव समझा जाता है......तथापि यह कल्याणकारक और आरोग्यदायक भी वर्णन किया है। यह हवा को शुद्ध करता है।)'

एक ही परमेश्वर जगत्का उत्पादक, पालक, संहारक, कत्याण-कारक, सुखदायक आदि अनंत गुणोंसे युक्त हैं। ये लोग इन सब गुणोंको रुद्र-वर्णनमें देखते हैं, परंतु रुद्रको ईश्वर मानेनके समय झिझकते हैं।

## श्री॰ म॰ आर्थर आंटोनी मॅक्डोनेल-साहबकी संमति।

'This god occupies a subordinate position in the Rig Veda being celebrated in only three entire hymhs, in part of another, and in one conjointly with Soma. His hand, his arms, and his limbs are mentioned. He has beautiful lips and wears braided hair. His colour is brown; his form is dazzling, for he shines like the radiant sun, like gold..... he holds the thunderbolt in his arm, and discharges his lightning shaft from the sky; but he is usually said to be armed with a bow & arrows, which are strong and swift.'

'Rudra is very often associated with the Maruts (i. 85). He is their father, and is said to have generated them from the shining under of the cow prishni.'

'He is fierce and destructive like a terrible beast, and is called a bull, as well as the ruddy (arusa) boar of heaven. He is exalted, strongest of the strong, swift, unassailable,

'The physical basis represented by Rudra is not clearly apparent. But it seems probable that the phenomenon underlying his nature was the storm.......' [ A Vedie Reader, pages 56-57 ]

'.....यह रहदेव ऋग्वेदमें निम्न कोटिका देव हैं। क्योंिक संपूर्ण ऋग्वेदमें इसके लिये केवल तीन सूक्त ही हैं।..... उसके हात, बाहू और अवयवोंका वर्णन किया है। उसके होंठ संदर हैं, और वह जटाजूट धारण करनेवाला है। उसका बदामी रंग है और इसका आकार चमकीला है, क्योंिक तेजस्वी सूर्यके समान वह चमकता है..... मेघिविद्युत् का वज्र वह हाथमें धरता है, और आकाशसे तेजस्वी वाण मारता है; परंतु बहुत करके धनुष्यवाण धारण करता है, ऐसा ही कहा गया है...'

' हदका महतोंके साथ बहुत संबंध बताया है। वह उनका पिता है और पृश्चिनामक गायके चमकीले गर्भस्थानसे महतोंकी उत्पत्ति की गई है, ऐसा कहा गया है। '

'कूर पशुके समान भयानक और विनाशक वह रुद्र है। और उसको बैठ कहते हैं, तथा उसको खर्मका लाल सुवर कहा है। वह वडा उच्च, बलवानों में बलवान, चपल, न दवनेवाला और सबसे प्रवल है। वह तरुण और वृद्धावस्थासे रहित है। वह सबका राजा और जगत्का पिता है। सब मनुष्य और सब देवताओं के सब कर्मों को वह जानता है, क्यों कि उसका राज्य

और उसका शासन सर्व जगत्में है। वह दानश्र्र, कल्याणमय और सुलभतासे संतुष्ट होनेवाला है। परंतु बहुधा ऐसा समझा जाता है कि वह बडा दे ही है, क्यों कि जिन स्कों से उनकी प्रार्थना की गई है, उन स्कों में उसके कोधकी भीति और उसके शक्षों का डर व्यक्त हुआ है। ..... परंतु वह राक्षसके समान अत्याचारी नहीं है। वह कष्टों से न केवल बचाता है, परंतु आशीर्वाद भी देता है। उसकी आरोग्यवर्धनकी शक्तियों का वर्णन आया है और उसके पास हजारों दवाइयां हैं और वह वैयों में बडा वैया है .....।

' रहके द्वारा जिस पांचभौतिक घटनाका वर्णन हुआ है, वह घटना स्पष्ट रातिसे ज्ञात नहीं होती। परंतु यह संभव है कि उसके खभावके नीचे जो पांचभौतिक घटना है, वह बहुधा तूफानी अवस्था होगी ...... '

( वैदिक रीडर, पृ. ५६-५७ )

युरोपियन पंडितोंकी ये ही संमातियों है। अन्य अनेक पंडि-तोंने रुद्र देवताके विषयपर बहुतसा लिखा है, परंतु उसका मुख्य अंश उक्त संमातियों में हैं। इसालिये और अधिक संमातियां न देता हुआ में इनकी ही समालीचना करता हूं। उक्त संमातियां देखनेसे निम्न मत प्रतीत होते हैं—

- (१) स्द्रका दर्जा बहुत नीचे है, क्योंकि उसके लिये थोडे सुक्ता हैं।
- (२) उसके अवयवोंका और रंगहतका वर्णन होनेसे वह साकार है।
  - (३) धनुष्यबाणका वर्णन होनेसे वह शस्त्रधारी साकार है।
- (४) रुद्र मस्तोंका पिता है और पृश्चिनामक गायसे मस्तोंकी उत्पत्ति हुई है।
- ( ५ ) रह देव कूर, दोही, भयानक है, परंतु राक्षसके समान अखाचारी नहीं है।
- (६) वह उच्च, श्रेष्ठ, सर्वशाक्तिमान, चपल, न दबनेवाला, सबसे प्रबल, तेजस्वी, सर्वज्ञ, दाता, मंगलमय और संतुष्ट है। वह सब जगत्का पिता और राजा है।
  - ( ७ ) यह आरोग्यदाता और रोग दूर करनेवाला है।
  - (८) रहके वर्णनके बीचमें जो नैसर्गिक घटना है, वह

गुप्त है, उसका पता नहीं लगता। परंतु वह घटना बहुधा तूफानकी हवा होगी।

- (९) वह बैल और दिन्य सुवर कहा गया है।
- ( १० ) रुद्र मेघस्थानकी बिजुली है। अब हम रुद्रसुक्तका थोडासा विचार करते हैं—

# पौराणिक रुद्र और वैदिक रुद्र।

पुराणोंमें आया हुआ रुद्रका वर्णन और वेदका रुद्रका वर्णन कई अंशोंमें भिन्न है। देखिए—

एष ते रुद्र भागः सद्द खस्नाऽम्बिकया तं जुषस्य स्नाहा। एष ते रुद्र भाग आखुस्ते पशुः॥ (यजु॰ ३।५७)

' हे रुद्ध ! यह तेरा भाग है । अपनी बहन आंबिकाके साथ उसका सेवन करो । यह तेरा भाग है और चूहा तेरा पशु है । '

यहां इतना ही बताना है कि वेदमें अंबिका रद्देवकी बहन कही है, परंतु पुराणोंमें उसकी धर्मपरनी कही है। तथा रदका पशु चूहा इस मंत्रमें बताया है। परंतु पुराणोंमें चूहा गणपित का पशु कहा है। यह भेद देखने योग्य है। तथा—

#### भवारुद्रौ सयुजा संविदानाबुभावुत्रौ चरतो वीर्याय। ताभ्यां नमो यतमस्यां दिशीतः॥ ( अथर्व, १९।२।१४ )

' भव और शर्व ये दोनों (सयुजा) साथ रहनेवाले मित्र, (संविदानों) उत्तम ज्ञानवाले हैं। (उभौ उप्रौ) दोनों प्रतापी हैं, वे (वीर्याय चरतः) वे पराक्रम करनेके लिये चलते हैं। (यतमस्यां दिशि) जिस किसी दिशामें वे होंगे, उनकी हमारा नमस्कार है।

इससे 'भव और शर्व 'ये परस्पर भिन्न हैं, परंतु साथ रहनेवाले और बडा पराक्रम करनेवाले हैं, ऐसा पता लगता है। पुराणमें ये दोनों शब्द एक ही रुद्रके लिये आये हैं।

' भव ' का अर्थ ' उत्पन्नकर्ता ' है और ' शर्व ' का अर्थ ' प्रलय करनेवाला ' है । परमात्मामें ये दोनों गुण होनेसे वहां इनकी भिन्नता छप्त होती है, ऐसा भी माना जा सकता है । इसलिये यह भिन्नत्व और एकत्व विशेष विचारसे सोचना चाहिए।

#### रुद्रका शरीर।

शिवपुराणमें निम्न श्लोक 'रौदी तनुः ' अर्थात् स्द्रके शरीर-के विषयमें आते हैं, रहका विचार करनेके समय इसका भी विचार करना उचित है-

अग्निरित्युच्यते रौद्री घोरा या तैजसी तुनः। सोमः शाकोऽमतमयः शकेः शांतिकरीतनः॥३॥ विविधा तेजसे बृत्तिः सूर्यात्मा च जलात्मिका। तथैव रसवृत्तिश्च सोमात्मा च जलात्मिका ॥४॥ वैद्यतादिमयं तेजः मधुरादिमयो रसः। अग्नेरमृतनिष्पत्तिरमृताद्ग्निरेघते ॥ ५ ॥

' अभितत्त्वको सदका भयानक तैजस शरीर कहते हैं । तथा जलमय सोमतत्त्वको शक्तिका-( स्द्रपत्नी )-शांतिकारक शरीर कहते हैं। तेजके तत्त्व अनेक प्रकारके हैं तथा जलके तत्त्व भी विविध हैं। विद्युत् आदि तेज हैं और मधुर आदि रस हैं। अप्नि में जलकी उत्पत्ति और जलसे अभिका प्रकाश होता है। 'इस प्रकार सब जगत ' तैजस उप्र शक्तिके साथ जलात्मक शांत शक्तिके वास्तवंय ' से होता है।

उक्त वर्णनका तात्पर्य इंतना ही है कि, इस अगत्में दो शक्तियां हैं, (१) एक तेजस शक्ति गति उत्पन्न करनेवाली हैं; (२) दूसरी शांति करनेवाली एक शक्ति है। इन दो शक्तियों से यह जगत चल रहा है। दोनों शक्तियां कार्य कर रहीं हैं। पिंहली रुद्र शक्ति है और दूसरी रुद्रकी धर्मपरनी है। इसलिये इन को जगत के माता पिता कहते हैं।

| स्द    | अंबिका  |
|--------|---------|
| महादेव | पार्वती |
| अमि    | जल      |
| सूर्य  | चंद्र   |
| अप्रि  | सोम     |

इत्यादि शब्दोंसे उक्त आशयका पता लग सकता है। आशा हैं कि इस विधानका भी पाठक विचार करेंगे।

#### खोजका विषय।

' रद् ' देवताका परिचय देनेके लिये बहुतसा रुद्रविषयक ज्ञान इस निवंधमें एकत्रित किया है। अभी बहुतसे बातोंका संशोधन करना है। आशा है कि पाठक इन बातोंका विचार करेंगे और रुद्रस्वका निश्चय करनेके लिये अन्य ग्रंथोंका संशोधन करके अधिक ज्ञान प्रकाशित करेंगे।

## रुद्रदेवताका यजुर्वेदोक्त विश्वसूप।

यह रद्रसूक्त यजुर्वेद-संहिता में है। वाजसनेयी संहिता का १६ वां अध्याय; काण्यसंहिताका १७ वां अध्याय; मैत्रायणी संहिताका काण्ड २, प्रपाठक ९: काठक संहिताका १७,१३-१४: कपिष्ठल कठ संहिता का २७,३-४; तैतिरीय संहिताका कां. ७।५।४-५ रद्रदेवता के वर्णन के लिये ही प्रसिद्ध हैं। जो सूक्त हम यहां आज विचार करनेके लिये लेना चाहते हैं, वह इतनी संहिताओं में प्रमाणत्वेन विद्यमान है। इस अध्याय में रुद्रदेवताका वडा विस्तृत वर्णन है।

यहां विचार करनेके लिये हम वा॰ यजु॰ अ॰ १६ के १७-४६ और ५४ ये ३१ मंत्र लेते हैं।

यहां कई रहां के नाम गिनाये हैं। इन मन्त्रों में नाम ही नाम गिनाये हैं। इन नामों के हम नीचे वर्ग करके बता देते हैं, जिन से पाठकों को पता लगेगा कि, वे सब हद किन किन वर्गों में संमिलित होने योग्य हैं। इन में से जो मानवों में संमिलित होनेयोग्य हैं, उन के वर्ग वे हैं।

रुद्र सुक्तमें रुद्रके अनेक नाम दिये हैं। वे नाम योंही दिये नहीं हैं। इसका कारण महत्वपूर्ण है। किसी अन्य देवताके इतने नाम वेदमें दिये नहीं हैं, केवल एक हद्र देवके ही अनेक नाम दिये हैं। प्रायः प्रत्येक जातीके नाम यहां आये हैं। अर्थात प्रखेक जातीमें रह है।

ऊपर सायन, महीधर, उवट और दयानन्दके भाष्य दिये हैं। उनमें इन भाष्यकारोंने जो हदके अर्थ दिये हैं वे प्रायः एक जैसे हो हैं देखिये-

#### स्वामी दयानन्द भाष्य-सायण भाष्य-

रुद्रः परमेश्वरः रुद्रः परमेश्वरः हदः प्राणह्येण वर्तमानः रुद्रः प्राणः स्द्रः शूरभटः रुद्रः शूरवीरः हदः रोदयिता

रुद्रियं भेषजं

कुपध्यकारिणां रोदयिता हुदः मिद्रयं सुखं

सर्वरागदोषनिवारकः हदः

राजवैद्यः स्द्रः

स्द्रः संहति देवः

रौति उपदिशाति इति रुद्रः

उपदेशकः स्द्रः

जगत्स्रष्टा हदः

रुद्रः हिंसकः

रुद्र: ज्वराभिमानी देवः

रुद्रः रोदकः

#### उवट भाष्य-

रुद्रः स्तोता

रुद्र रुग्ण:

रुद्रः धीरः

#### महीधर भाष्य-

रुद्रः शिवः शंकरः

रुद्रः कूरः

हदः दुःखनाशकः

कद्रः दुःखनिवारकः

रुद्रः शत्रुरोदयिता

रुद्रः रुतं ज्ञानं ददाति

सलोपदेशान राति इति रुद्रः

इस तरह सब भाष्य रहके खहपके विषयमें समान संमित ही रखते हैं। स्वामी दयानन्दजीके भाष्यमें जो विशेष अर्थ दिये हैं वे ये हैं—

रुद्र दुःखनिवारक । दुर्घोको भयंकर । दुष्ट दण्डक । रोगोंका निवारक । रोगोंका नाशक । अधीतिवद्य विद्वान् । सभाध्यक्ष । न्यायाधीका । सेनापित । वायु । ये अर्थ देखनेसे स्पष्ट दीखता है कि सब भाष्यकारोंकी संमति रुद्रके विषयमें समान है। ऋषि द्यानंदर्जीके भाष्यमें अधिक स्पष्टता है। परंतु भावार्थमें सबकी समानता है।

ये भाष्यकार मानवांमें गुरु, उपदेशक, प्रचारक, व्याख्याता आदिके ह्यों रहके हप देखते हैं। इसिलये परमेश्वरके ह्यमें रह एक ही अकेला एक है, परंतु सेनापति, इर्रवीर, सैनिक, वैद्य, गुरु, उपदेशक आदिके ह्योंमें रह अनेक हैं। सहसोंकी संख्योंमें ये रह हैं। इसीलिये वेदमें रह एक ही है ऐसा कहा है और अनेक हैं ऐसा भी कहा है। यह रहोंका एकरव और अनेकत्व सख है और अनुभवमें आनेवाला है।

अब मानवरूपोंमें रुद्र कैसे हैं यह देखने योग्य विषय है। अगले ब्याख्यानमें इसीका विचार किया जायगा।

पाठक यहां देखें कि यह देवताखरूप निश्चय करना कितना सूक्ष्म विचारका प्रश्न है। यह सहज नहीं हो सकता। वेदमंत्रों में जितने रुद्र कहे हैं, उन सबोंको कमवार रखकर उन सबका विचार करके निश्चय करना चाहिये कि ये रुद्र हैं। सुख देनेवाला भी रुद्र हैं। सुख देनेवाला भी रुद्र हैं। रोग उत्पन्न करनेवाला जैसा रुद्र है वैसा रोगोंको हटानेवाला वैद्यराज भी रुद्र ही है। रक्षक जैसा रुद्र है, वैसा संहारक भी रुद्र है। परस्पर विरोधी रुद्रके रूप होनेके कारण विना विचार किये रुद्रका खरूप ठीक तरह ध्यानमें नहीं आ सकता। अब मानव-रूपमें रुद्रोंका दर्शन कीजिये। यह खरूप अगले व्याख्यानमें दर्शाया है।

# रुद्रदेवताके संबन्धमें

# प्र श्र

\*

- ा रुद्रदेवताके संबन्धमें निरुक्तकार क्या कहते हैं ?
- २ रुद्र एक ही है या अनेक रुद्र हैं ? रुद्र एक भी हैं और अनेक भी हैं यह किस तरह सिद्ध हो सकता है ?
- ३ रुद्र एक है इसके प्रमाणवचन अर्थके साथ लिखिये।
- ४ रुद्र अनेक हैं इस विषयमें मंत्रोंके प्रमाण दें।
- प सर्व-यापक रह है इसका क्या प्रमाण है। सर्व-यापक देव अनेक हो सकते हैं वा नहीं ?
- ६ जगत्का पिता रुद्र है इसका प्रमाणवचन अर्थके साथ दें।
- ७ सब सृष्टीका एक स्वामी रुद्र है इसका प्रमाणवचन कौनला है ?
- ८ गुहामें रहनेवाका रुद्ध कीनसा है ? अपने अन्तःकरणमें रुद्ध है इसका प्रमाण कीनसा है ?
- ९ अनेक रुद्रोंमें न्यापक एक रुद्र है यह प्रमाणवचनसे सिद्ध करो ।
- अनेक प्राणी, मर्स्थ मानव, रुद्ध हैं, यह सिद्ध करनेके लिये प्रमाणवचन अर्थके साथ दें।
- ११ रुद्रके पुत्र मरुत् हैं यह प्रमाणसे सिद्ध करो।
- १२ रुद्रके पुत्र मरुत् प्रथम मनुष्य थे, पश्चात् सुकृतसे अमर हो गये यह कैसा हुआ सिद्ध कीजिये।
- 1३ मानव समाजका उल्लेख वेदमें जिन पदोंसे होता है वे पांच पद कमसे कम दें कि जिससे 'सार्वजनिक भाव 'वेदमें है इसका पता लग जाय।
- १४ रुद्ध देवका कार्य क्या है ? इसके यौगिक अर्थ बताकर उनसे क्या भाव निकलता है वह बताइये।
- १५ ' रुद्ध ' पदके अच्छे सीम्य भीर भयानक अर्थ लिखिये ।



# वेदके व्याख्यान

वेदोंसे नाना प्रकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके छिये एक एक न्याख्यान दिया जा रहा है। ऐसे न्याख्यान २०० से अधिक होंगे और इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध हो जायगा।

मानवी न्यवहारके दिन्य संदेश वेद दे रहा है, उनको छेनेके छिये मनुष्योंको तैयार रहना चाहिये। वेदके उपदेश आचरणमें छानेसे ही मानवोंका कल्याण होना संभव है। इसछिये ये न्याख्यान हैं। इस समय तक वे न्याख्यान प्रकट हुए हैं।

- १ मधुच्छन्दा ऋषिका अग्निमें आदर्श पुरुषका दर्शन।
- २ वैदिक अर्थव्यवस्था और स्वामित्वका सिद्धान्त।
- ३ अपना स्वराज्य।
- श्रेष्ठतम कर्म करनेकी शाक्ति और सौ वर्षोंकी
   पूर्ण दीर्घाय ।
- ५ व्यक्तिवाद और समाजवाद ।
- ६ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
- ७ वैयक्तिक जीवन और राष्ट्रीय उन्नति।
- ८ सप्त ब्याहतियाँ।
- ९ वैदिक राष्ट्रगीत।
- १० वैदिक राष्ट्रशासन।
- ११ वेदोंका अध्ययन और अध्यापन।
- १२ वेदका श्रीमद्भागवतमें दर्शन।
- १३ प्रजापति संस्थाद्वारा राज्यशासन।
- १४ त्रैत, द्वैत, अद्वैत और एकत्वके सिद्धान्त।
- १५ क्या यह संपूर्ण विश्व मिष्या है ?
- १६ ऋषियोंने वदोंका संरक्षण किस तरह किया?
- १७ बेदके संरक्षण और प्रचारके लिये आपने क्या किया है ?
- १८ देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान।
- १९ जनताका हित करनेका कर्तव्य ।
- २० मानवके दिव्य देहकी सार्थकता।

- २१ ऋषियोंके तपसे राष्ट्रका निर्माण।
- २२ मानवके अन्दरकी श्रेष्ठ शक्ति।
- १३ वेदमें दर्शाये विविध प्रकारके राज्यशासन।
- २४ ऋषियोंके राज्यशासनका आदर्श।
- २५ वैदिक समयकी राज्यशासन व्यवस्था।
- २६ रक्षकांके राक्षस।
- २७ अपना मन शिवसंकल्प करनेवाला हो।
- २८ मनका प्रचण्ड वेग।
- २९ वेदकी दैवत संहिता और वैदिक सुभाषि-तोंका विषयवार संग्रह।
- ३० वैदिक समयकी सेनाव्यवस्था।
- ३१ वैदिक समयके सैन्यकी शिक्षा और रचना।
- ३२ वैदिक देवताओंकी व्यवस्था।
- ३३ वेदमें नगरोंकी और वनोंकी संरक्षण व्यवस्था।
- ३९ अपने शरीरमें देवताओंका निवास ।
- ३५, ३६, ३७ वैदिक राज्यशासनमें आरोग्य-
- ३८ वेदांके ऋषियोंक नाम और उनका महत्त्व।
- ३९ रुद्र देवताका परिचय।
- ४० रुद्र देवताका खरूप।
- ४१ उपा देवताका परिचय।
- ४२ आदित्योंके कार्य और उनकी लोकसेवा।
- ४३ विश्वदेवा देवताका परिचय।

आगे ज्याख्यान प्रकाशित होते जांयगे । प्रत्येक ज्याख्यानका मूल्य । ) छः जाने रहेगा । प्रत्येकका डा. ज्यः । हो जाना रहेगा । दस ज्याख्यानोंका एक पुस्तक सजिल्द केना हो तो उस सजिल्द पुस्तकका मूल्य ५) होगा और डा. ज्य. १॥) होगा ।

मंत्री — स्वाध्यायमण्डल, पोस्ट- 'स्वाध्यायमण्डल (पारडी )' पारडी [जि. स्रती



वंदिक ध्याख्यान माला — ४० वाँ ध्याख्यान

# रुद्र देवताका खरूप

लेखक

# पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

साहित्य-वाचस्पति, वेदाचार्य, गीतालंकार अध्यक्ष- स्वाध्याय मंडल

स्वाध्याय मंडल, पारडी

३७ नये पैसे

A STATE OF THE STA





# रुद्रदेवताका स्वरूप

# मानवरूपोंमें रुद्र।

#### (ज्ञानी पुरुष)

पूर्वीक्त मन्त्रों में जो ज्ञानी-वर्ग के रुद्र हैं, उनकी नामाविले यह है। ज्ञानी-वर्गके रुद्रोंको त्राह्मणवर्ग के रुद्र कहा जा सकता है।

- 1. गृस्म = ज्ञानी, कवि, एक ऋषि [ २५ ]
- २. गृःसपति = ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ, गृत्सों का अधिष्ठाता [२५]
- ३. श्रुत = विख्यात, प्रसिद्ध, विद्वान्, श्रुति का वेत्ता [३५]
- ४. पुरुस्ति = विद्वान् , ऋषि [ ४३ ]
- प. रुद्र = [रु] शब्द शास्त्र का [द्र] पारंगत,
   श्रानी [१८]
- उद्गुरमाण = उत्तम ज्ञानका उपदेश देनेवाला, वक्ता [४६]
- अधिवक्ता = [वा० य० १६:५] = उपदेशक,
   अध्यापक, वक्ता ।
- दं संत्री = राजा का मन्त्री, दिवान, सलाहगार, सुवि-चारी, बुद्धिमान, चतुर, हित की मंत्रणा देनेवाला [१९]
- ९. देवानां हृदयः = देवताओं के लिये जिसने अपना हृदय दिया है, भक्त, प्रेमी, साधु, सज्जनों की सेवा करनेवाला [४६]
- १०. भिषक्, दैन्यो भिषक् = दिन्य वैद्य [ वा० य० १६।५ ], आयुर्वृष्य [ ६० ] आयुष्य की वृद्धि करने-वाला।
- श्रीवश्रीनां पतिः = औषियां अपने पास रखनेवाला
   १९ ]
- समा = समा, परिषद्, विविध सभाओं के सभासद
   २४]

- १३. समापतिः = सभा का अध्यक्ष, परिषद् का प्रमुख [२४]
- १५. प्रतिश्रवः = सुनानेवाला, उपदेश करनेवाला, गुरु [३४]। वादी-प्रतिवादी, प्रश्न-प्रतिप्रश्न के समान श्रव-प्रतिश्रव ये पद हैं। इनका परस्परसंबंध है। सोम्यः [३३] = पुण्यकर्म करनेवाले तथा प्रतिसर्थ [३३] = गुप्त बात प्रकट करनेवाले।
- १६. श्लोक्यः = प्रशंसनीय, श्लोकों के योग्य, प्रशंसनीय विद्वान् [ ३३ ]

प्राचीन परंपराके अनुसार वैद्य, राजा का मंत्री, अध्यापक आदि ब्राह्मण अथवा ज्ञानी-वर्गके लोग ही हुआ करते हैं। अर्थात् ये ब्राह्मण हैं अथवा ज्ञानी तो निःसन्देह हैं।

पुरुषसूक्त में 'ब्राह्मणों को नारायण का मुख ' कहा है। यहां उसी नारायण के अथवा रुद्धदेवता के मुख में िकन का समावेश होता है, यह अधिक नाम देकर बताया है। यहां के कई नाम जैसे 'उद्धरमाण ' आदि अन्य वर्गमें भी िगने जाना खाभाविक है। जो शेष वर्चेंगे, वे इस वर्ग में रहेंगे। इस तरह ब्राह्मणवर्ग के रुद्धोंका विचार करने के पश्चात अब क्षित्रियवर्ग के रुद्धों का, अथवा वीरोंका विचार करते हैं। इद का नाम 'वीरभद्ध ' सुप्रसिद्ध है। कल्याण करनेवाला वीर 'वीरभद्ध ' कहा जाता है। देखिये, वीरभद्ध वर्गमें कौनसे रुद्ध गिने जाने योग्य हैं—

# क्षत्रिय-वर्गके रुद्र।

(रोदयति इति रुद्धः) जो रुलाता है, वह रुद्ध है। शत्रु-ओं को रुलाने के कारण वीर को रुद्ध कहते हैं। इस तरह क्षत्रिय वीर रुद्ध कहे जाते हैं।

- रुद्धः = शत्रुओं की रुळानेवाला वीर [ १, १८ ]
   तवस् = बलवान [४८] झागे राजाके अनेक
   अधिकारी, ओइदेदार, रुद्ध करके गिनाये हैं।
- २. क्षेत्राणां पतिः = खेतोंकी रक्षा करनेवाला [ १८ ] भूतानां अधिपतिः = प्राणियों के रक्षक [ ५९ ]
- वनानां पतिः = वनोंकी पालना करनेवाला [ १८ ]
   वन्यः = वनमें उत्पन्न [ ३४ ]
- अरण्यानां पतिः = अरण्यों का संरक्षण करने-वाला (२०]
- ५. स्थापतिः = स्थानोंका पालक [१९], पथिरक्षी [६०], प्रपथ्य [४३] = मार्गों की रक्षा करनेहारे।
- ६. कक्षाणां पितः [१९] दिशां पितः [१७]
  (कक्षा) = गुप्त स्थान, अन्तका भाग, बडा अरण्य,
  बहुत ही बडा वन । [कक्षाणां पितः, कक्षापः] =
  गुप्त स्थान की रक्षा करनेवाला, अन्तिम विभाग का
  रक्षक, बढे अरण्योंका रक्षक [१९], कक्ष्यः =
  अरण्य की कक्षा में रहनेवाला [३४]
- पत्तीनां पतिः = सेनाओं का पालक, सेनापित,
   पादचारी सेनाविभाग का अधिपिति [१९],
   सस्वनां पतिः = प्राणियोंका रक्षक [२०]
- ८. आज्याधिनीनां पतिः = उत्तम निशाना मारनेवाले सैनिकोंका अधिपति, सेनापति [२०], [ज्याधिन्] = शत्रु का वेध करनेवाला [२०, २४]
- ९. विक्रन्तानां पतिः = शत्रु सैनिकोंका अधिपति [२१]
- १०. कुलुब्बानां पतिः = शत्रुसेनाको पीसनेवाले, शत्रुपर चढाई करके उनके सेनाविभागोंको पृथक् करके उनका नाश करनेवाले वीरोंके प्रमुख अधिपति [२२]
- ११. गणपतिः = वीरोंके गणों के अधिपति [ २५ ] ककुभः = प्रमुख, मुख्य [ २० ]
- १२. बातपातिः = वीरों के समृह के प्रमुख [ २५ ]
- १३. सेना, १४ बातः, १५ गणः = ये सेनाविभागोंके नाम हैं; ऐनिकीं की संख्या के अनुसार ये नाम प्रयुक्त होते हैं [२५, २६]।
- १६. श्रूरः = वीर, श्रूर [३४], क्षयद्वीरः = शत्रु का नाश करनेवाला वीर [४८]; उग्नः, भीमः = उप्न, श्रूर वीर, भयानक कर्म करनेवाले [४०]

- १७. विचिन्वस्कः = ग्रूर वीर, बहादुर, चुन चुन कर शत्रुवीरों का वेध करनेवाला वीर [४६], विकि-रिक्रः = विशेष नाश करनेवाला [५२]
- १८. रथी = रथमें बैठनेवाला वीर [२६]
- 1९. अरथी = रथके विना युद्ध करनेमें प्रवीण वीर [२६]
- २०. **आग्रुरथ** = जो त्वराके साथ रथयुद्ध करता है, त्वरासे रथ चलानेवाला वीर [३४]
- २१. उगणा = शस्त्रास्त्रों को ऊपर उठाकर शत्रुपर हमला करनेवाली सेना का समूह [२४]
- २२. आग्रुसेनः = अपनी सेनाको अतिशीघ्र तैयार करनेवाला वीर, अपनी सेनाको सदा सिद्ध रखनेवाला वीर [३४]
- २३. श्रुतसेनः = जिस सेनाका यश चारों और फैळा हो, विख्यात, यशस्वी, सदा विजयी सेनापति [ ३५ ]
- २४. सेनानी = सेनाको कुशलता के साथ चलानेवाला सेनापति [२६]
- २५. दुंदुभ्यः = नौबत, ढोल अथवा बाजेके साथ रहकर लडनेवाला सैन्य [३५]
- २६. आसिमान् = तलवारसे लडनेवाले सैनिक वीर [२१]
- २७. इषुमान् = वाणोंका उपयोग करनेवाले, वाणोंको वर्तने -वाले वार [२२, २९]
- २८. स्कायी = तीक्ष्ण वाण अथवा भाला वर्तनेवाला वीर [२१]
  - सकाहस्ताः = शस्त्र धारण करनेवाले [६१]
- २९. निषक्की = खड्गधारी वीर [२०,२१, ३६] ३०. धन्वायी = धनुष्य घारण करके शत्रुपर चढाई करनेवाला वीर [२२]
  - आयुधी = शक्षोंको साथ रखनेवाला वीर [३६]
- ३१. शतधन्वा = सौ धनुष्योंका धारण करनेवाला वीर [२९]
- **३२. हपुधिमान्** = बाणोंके तर्कसको पास रखनेवाला [२१,३६]
- ३३. तीक्ष्णेषुः = तीखे वाणोंका उपयोग करनेवाला |३६|
- ३४. स्वायुधः = उत्तम आयुधींको पास रखनेवाला [३६]
- ३५. सुधन्वन् = उत्तम धनुष्यका उपयोग करनेवाला [३६]
- ३६-३९. वर्मी, कवची, बिल्मी, वरूथी = विविध प्रकारके कवच धारण करनेवाला वीर [३५]
- ४०. कृत्स्वायतया धावन् = आकर्ण धनुष्य पूर्णतया खाँच-कर युद्धभूमिमें दौडनेवाला वारे [२०]

89. निज्याधो [ १८, २०] = शत्रुका निःशेष वेध करने-वाला वीर [ २०]

४२. जिघांसत् = शत्रुकी कत्ल करनेवाला वीर [ २१ ]

४३. विध्यत् = शत्रुका वेध करनेवाला [ २३ ]

**४४. अवभेदी** = शत्रुको नीचे गिराकर उसको **छिन्नभिन्न** करनेवाला वीर [३४]

४५. दन्ता = शत्रुका हनन करनेवाला [४०]

**४६. हनीयान्** = शत्रुका संहार करनेवाला [४०]

४७. अभिन्नतः = शत्रुपर प्रहार करनेवाला [ ४६ ]

४८. अप्रेवधः = अग्रभागमें रहकर शत्रुका वध करने-वाला (४०)

४९. दूरेवधः = दूरसे शत्रुका वध करनेवाला [४०]

५०. आहुनन्यः = शत्रुपर आघात करनेवाला [ ३५ ]
 ढोलका शब्द करता हुआ शत्रुपर आक्रमण करनेवाला ।

५१ घुष्णुः = रात्रुका वध करनेवाला साहसी वीर [१४,३६]

५२. विक्षिणस्क = शत्रुका नाश करनेवाला [४६]

पर्. जानिर्दत = आसमन्तात् भागसे जिसने शत्रुका वध किया है [४६]

५४. सहमानः = शत्रुका पराभव करनेवाला [ २० ]

५५. आतन्वानः= धनुष्यकी प्रत्यंचा चढानेवाला वीर [२२]

पद, प्रतिद्धानः = प्रसंचा चढाये धनुष्यपर बाण लगाने-वाला [ २२ ]

५७. भायच्छत् = धनुष्यकी डोरी खींचनेवाला वीर [२२]

५८. अस्यत् = शत्रुपर् वाण फेंकनेवाला [ २२ ]

पुर, विस्जत = शत्रुपर' विशेष रूपसे बाण फेंकने-वाला [२३]

६०-६१. अ। खिदत् प्रखिदत् = शत्रुको खेद उत्पन्न करने योग्य आचरण करनेवाला वीर [४६]

६२-६३. आब्याधिनी [२४], आब्याधिनीनां पतिः [२०] = शत्रुसेनापर चारों ओरसे हमला करनेवाला वीर तथा ऐसी वीरसेनाका सेनापति ।

६४. विविध्यन्ती = विशेष रीतिसे शत्रुसेना का वेध करनेवाली प्रबल वीरसेना [२४]

६५. तृंहती = शत्रुका नाश करनेवाली वीरसेना (२४)

६६. अवसान्यः = अन्तिम भागपर खडा रहकर संरक्षण करनेवाल। वीर [३३] ६७. पथीनां पतिः = मार्गस्थोंके रक्षक वीर [१७]

६८. मृगयु:= मृगया, अथवा शिकार करनेवाला वीर [२७]

ये वीरवर्ग अथवा क्षित्रयवर्गके नाम हैं। रहोंके ही ये नाम हैं, जैसे ब्राह्मणवर्गके रह पीछे दिये हैं, वैसे ही ये क्षित्रयवर्गके रह हैं। जिस तरह ब्राह्मण रह हैं, वैसे ही क्षित्रिय भी रह हैं। अब वैश्यवर्गके रह देखिये। वैश्यवर्गमें खेती और पशु-पालन करनेवालोंका समावेश होता है, अतः उक्त मन्त्रोंमें वैश्य- रहोंका वर्णन देखिये—

#### वैश्ववर्गके रुद्र।

वैश्यवर्गमें निम्नलिखित रुद्रोंका अन्तर्भाव हो सकता है-

 वाणिजः = बनिया, व्योपारी, दूकानदारी करने-वाला [१९]

२. संग्रहीता = पदार्थी का संग्रह करनेवाला [२६] वाश्विस्कृत [१९] धनकी उत्पत्ति करनेवाला।

३-४. अन्धसस्पतिः ( ४७ ], अञ्चानां पतिः [ १८ ]= अञ्चका पालनकर्ता, अञ्चके लिये उपयोगी होनेवाले विविध धान्यादि पदार्थोका पालन करनेवाला[४७,१८] ऐल्लबुदाः [ ६० ] = अञ्चकी वृद्धि करनेवाला।

 पुक्राणां पतिः = वृक्षवनस्पति आदिओं की पालना करनेवाला [ १९ ]

६-७. पशुपतिः [२८], पशुनां पतिः [१७] = पशुओं-का पालनेवाला ।

८. अश्वपतिः = घोडोंकी पालना करनेवाला [ २४ ]

९-१०. श्वपतिः [२८], श्वनो [२७], कुत्तीकी पालना करनेवाला।

११. प्रष्टानां पतिः = पुष्टोंके खामी [ १७ ]

१२. जगतां पतिः = चलनेवालोंका पालक [ १८ ]

वैद्योंका कर्तव्य खेती, वृक्षसंवर्धन और पशुपालन है। यह कर्म करनेवाले ये रुद्र इस रुद्रस्क्तमें दीखते हैं। इस तरह बाह्मण, क्षत्रिय, वैदय वर्गोंके रुद्रोंका वर्णन हमने यहां तक देखा। शृद्धवर्गके रुद्रोंका वर्णन अब देखना है। शृद्धोंमें सब कारीगरों का समावेश होता है। देखिये—

#### शिल्पिवर्गके रुद्र।

पूर्वोक्त मंत्रोंमें निम्निलिखित रुद्र शिल्पिवर्गके आ गये हैं— १. स्तः = सारधी, रथ चलानेवाला, घोडोंको शिक्षा देनेवाला, भाट और वीरोंकी कथाओंको सुनानेवाला। २-४. क्षत्ता [२६], तक्षा [२७], रथकारः [२७]= बढई, तर्खाण, रथ बनानेवाला, लकडीका काम करने-वाला (२६]

५-६. धनुष्कृत् , इपुकृत् = धनुष्य और बाण बनाने-वाला कारीगर [४६]

- कर्मारः = छहार, लोहेका अथवा धातुका कार्य करनेवाला [ २७ ]
- ८. कुळाळः = कुम्हार [ २७ ]
- निषादः = जंगलमें रहनेवाला, जंगली आदमी, सभामें [नि-साद] सबसे नीचे बैठने योग्य [२७]
- १०. पुंजि-ष्ठ = टोलियां बनाकर रहनेवाले लोग [२७]
- ११. गिरि-चरः [ २२ ] गिरिश्चयः [ २९ ] गिरिशन्त [ २ ] पहाडियोंपर घूमनेवाला, पहाडी लोग ।
- १२. उत्तरण, प्रतरण, तार = नदीके पार करानेवाला, नदीपार करानेमें कुशल [४२]
- १३. अहान्तः सूतः = हननसे बचानेवाला सूत [१८]

ये नाम प्रायः कारीगरोंके तथा अन्यान्य व्यवहार करनेवालों के वाचक हैं। अर्थात् सुद्धों के वाचक हैं। सुद्धोंमें जो कारीगरी कर नहीं सकते, वे परिचर्या, सेवा शुश्रूषा करके अपनी आजीवि-का करते हैं, उनके नाम उपर्युक्त स्द्रमंत्रों में ये हैं—

- १४. परि-चरः परिचारक, नौकर, सेवक, परिचर्या करने-वाले [ २२ ]
- १५. नि-चेरः = नौकरी करनेवाला, नांचे के स्थानमें रहनेयोग्य [ २० ]
- १६. जघन्यः हीन, अन्स्यज, नीच वृत्तिका मनुष्य, अधः-पतित मनुष्य [ ३२ ]

ये नाम शृद्धवर्ग के हैं। इनमें 'पिन्चर 'नाम परिचर्या करने-वाले का स्पष्ट है। लुहार, बर्व्ड आदि के नाम भी सब को माल्यम हैं। शृद्धों में दो भेद हैं, एक सच्छूद्र कहलाते हैं। जो कारीगरीके द्वारा अपगी आजीविका प्राप्त करके निर्वाह करते हैं और दूसरे असच्छूद्र हैं; जो सेवा करके आजीविका प्राप्त करते हैं। इन दोनों प्रकारके शृद्धों का वर्णन पूर्वीक्त शब्दोंद्वारा हुआ है।

यहां तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ऋद इन चारों वर्गों के अर्थात् ज्ञानी, ऋद, व्यापारी और कारीगर इन चार प्रकार के व्यवसायियों के नाम रुद्र के नामों में दीखते हैं। वे सब रुद्र के रूप हैं। रुद्रदेवता इन रूपों में इस भूमिपर विचर रही है। छद्देवता की भेट करनी हो, तो इन ह्यों में हई की दर्शन हो सकता है। छद्र इन नाना ह्यों में इस भूमिपर विचर रहा है। छद्रदेवता के भक्त अपनी उपास्य देवता का दर्शन करें। वेद ने इद्रदेवता का इस तरह प्रत्यक्ष साक्षात्कार कराया है। पाठक इस का स्त्रीकार करें।

पाठक यह जानते हैं कि, 'हद ' उसी अद्वितीय देव का नाम है, जिस को 'पुरुष, नारायण, अभि, इन्द्र ' आदि अनेक नाम दिये गये हैं।

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाह् राजन्यः कृतः। ऊक्त तदस्य यद् वैश्यः

पद्भयां शुद्रो अजायत ॥ [ ऋ॰ १०।९०।१२ ]

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और श्रद्ध इन चार वर्णोंके लोग ये सब परमात्माके कमशः सिर, बाहू, पेट या जंगा तथा पांव हैं। अर्थात् चारों वर्ण मिलकर परमात्मा का शरीर हैं। परमात्मा के शरीर के ये चार अवयव हैं। इस परमात्मा को आत्मा, ब्रह्म, पुरुष, नारायण या रुद्ध आदि नामों से पुकारते हैं। रुद्ध और नारायण एक ही देव है। एक ही देवताके ये दो नाम हैं। इसलिये जो वर्णन नारायणपुरुष का पुरुषसूक्त में हुआ है, वही वर्णन रुद्ध का विस्तार से रुद्धसूक्त में दिखाई दिया, तो वह उचित ही है।

यहां पाठक देखें कि, पुरुषसूक्त में जो वर्णन अतिसंक्षेप से है, वहां वर्णन रुद्रसूक्त में विस्तार से है। पुरुषसूक्त में पुरुष-नारायण-देवता के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और श्रुद्ध ये लोग अवयव हैं, ऐसा कहा है और रुद्रसूक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, श्रुद्ध वर्गों के कई नाम गिनाये हैं। अर्थात् पुरुषसूक्त का यह विस्तार से स्पष्टीकरण है। इस रुद्धसूक्त में ये रुद्ध के रूप हैं, ऐसा कहा है; और इन रुद्ध को नमस्कार किया है। ये उपास्य और संसेव्य हैं, ऐसा यहां बताया है।

मानवों को जो परमातमा संसेव्य है, वह ज्ञानी, रहर, व्यापारी और सेवक रूप से इस भूमिपर विचरनेवाला ही परमातमा है। यह बात इस रहसूक्त के मनन से सिद्ध हो रही है। परमातमा सब रूपों में इस भूमि पर विचर रहा है, इन में मानवों के रूप भी हैं। हमें परमातमा की सेवा करके कृतकृत्य बनना है, तो हमें इन मानवों की-जनतारूपी जनार्दन की सेवा करना उचित है। वेदका यही धर्म है, पर आज मानवों की सेवा अपनी

कृतकृत्यता के लिये करने का भाव समाज से दूर हुआ है और अन्यान्य उपासनाएं प्रचलित हुई हैं!! वैदिक धर्म से जनता कितनी दूर जा रहीं है, इसका विचार यहां इस विवेक से हो सकता है।

#### चार वणीं के रुद्र।

चार वर्णों के चार वर्गों में जो रुद्र होते हैं, उनकी गणना उपर के लेख में की है, परन्तु वहां ब्राह्मण-क्षात्रिय-वैश्य ये नाम नहीं आये हैं। इसलिये पाठकों के मनमें सन्देह हो सकता है कि, ये नाम चार वर्णों के कैसे माने जायेंगे? इस शंकाका निवारण यजुर्वेदकी मैत्रायणी-संहिता में किया हैं, वह मन्त्र भाग अब देखिये—

#### नमो ब्राह्मणेभ्यो राजन्येभ्यश्च वो नमः। नमः सूतेभ्यो विश्येभ्यश्च वो नमः॥ (मैत्रायणी सं० राऽ।५)

' ब्राह्मण, क्षित्रिय, वैश्य और सूत संज्ञक रुद्दों को मैं प्रणाम करता हूं। 'वहां शूद्ध नाम नहीं है, पर 'सूत' नाम है, जो शूद्ध का वाचक है। अन्य तीन नाम हैं। इस से सिद्ध होता है कि, चारों वर्णों के लोग रुद्ध देवताके रूप हैं। इसलिये इस विषय में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है।

पूर्वोक्त चार वर्णों के स्द्रोंमें ही संपूर्ण जनता समाप्त नहीं होती है। जिनको दुष्ट डाकू आदि कहा जाता है, उन रूपों में भी स्द्रदेवता हमारे सम्मुख उपस्थित होती है, देखिय—

#### आततायी वर्ग के रुद्र।

- आततायी = घातपात करनेवाला [१८]
   धनुष्य सज्य करके हमला करनेवाला घातक।
- २-५. स्तेनानां पतिः [२०], तस्कराणां पतिः [२१], सुष्णतां पतिः (९१], स्तायूनां पतिः [२१] = चोर, डाकू, छुटेरे, ठगानेवाले ।
- ६-८. वञ्चत् [२१], पारिवञ्चत् (२१] = घोखेबाज, फरेबी, मकार, कपटी, छल करनेवाला।
- डेंग्यः = नियमों का लोप करनेवाला, नियमों का
   डेंग्रंघन करनेवाला [४५]।
- १९. नकं चरत् = रात्री के समय दुष्ट डच्छा स अमण करनेवाला [२१]

ये नाम चोर, डाकू, छुँटरे, आतयायी दुष्टोंके हैं। निः धंदेह ये दुष्ट भाववाले मानवों के वाचक हैं। परन्तु ये भी हद के ही रूप हैं। जिस तरह ज्ञानदाता ब्राह्मण, सब के पालन करनेवाले क्षत्रिय, सब के पोषणकर्ता वैश्य और सबकी सहायतार्थ कर्म करनेवाल शूद्र हदके रूप हैं, उसी तरह चोरी करके लोगों को लूटनेवाले भी हद के ही रूप हैं।

पाठकों को यह मानने के लिये बडा कठिन कार्य है। चीर भी परमात्मा का अंश है। क्या यह सत्य नहीं हैं ? भगवद्गीता में कहा है कि—

#### म्रम एव अंशः जीवलोके जीवभूतः सनातनः। [ भ. गी. १५।७ ]

'मरा ही सनातन एक अंश जीवलोक में जीव होता है।' यदि मानवों का जीव परमात्मा का अंश है, तब तो वह जैसा ज्ञानी योगियों का जीव परमात्मा का अंश है, वैसा ही दुष्ट डाकुओं का भी जीव परमात्मा का हो अंश है। जीवमात्र परमात्मा का अंश है, यह जैसा भगवद्गीता में कहा है, वैसा ही वेद में – पुरुष मूक्त में भी कहा है। पुरुष का एक अंश इस विश्वमं वारंवार जन्मता है, यह बात पुरुष मूक्त में कही है। अस्तु, इस तरह चार वणेंके मानवों का जीव जैसा परमात्मा का अंश है, वैसा ही चोर, डाकू, छटेरे दुष्टों का भी जीव परमात्माका ही अंश है। तस्वतः सब की एकता है।

इसी तरह आंख में सूर्य का अंश, जिह्ना में जल का अंश, नासिकामें पृथ्वीका अंश और अन्यान्य इंद्रियों में और अव-यवों में अन्यान्य देवताओं के अंश आकर वसे हैं। ये जैसे सत्युरुष के देह में वसे हैं, वैसे ही दुष्ट दुर्जनोंके देहों में भी वसे हैं। देवताओं के अंशों के निवास की दृष्टि से भी सब मानवों की, सब प्राणियों की समता है। इस रीति से ३३ देवताओं के अंश और परमात्मा का अंश शरीर में आकर रहे हैं, इस दृष्टि से सब के देह समान हैं। प्रत्येक देह में ३३ देवताओं के अंशों के साथ परमात्मा का अंश रहता है। देह सज्जन का हो या दुर्जन का, उसमें परमात्माके अंशों के साथ देवता-अंग के अंशों रहते हीं हैं।

अतः वेद का कथन यह है कि, जिस तरह चार वर्णों में विद्यमान जनता संसेव्य है, उसी तरह चोर, डाकू आदि भी वैसे ही संसेव्य हैं। पर सज्जनों की अपेक्षा दुर्जनों की सेवा अधिक प्रेमसे करनी चाहिये, क्योंकि इन दुष्ट मानवों की दुष्टता उन के शारीरिक और मानसिक विकृति के कारण होती है।

सेवा उसकी करनी चाहिये, जिस के लिये सेवाकी आवश्यकता है। जैसे किसीका सदी लगती हां, तो उसका कंबल देना चाहिये, प्यासेको जल, भूखेको अन्न, रोगीको दवा आदि देना सेवा है। जो तृप्त है, उसकी अन्न देना सेवा नहीं है। सर्वत्र न्यूनता, द्वीनता, विकृतता की पूर्तिके लिये दी सेवा हुआ करती है। रोगी-की सेवा शुश्रवा उसमें उत्पन्न विकार अथवा न्यूनता को दूर करनेके लिये की जानी चाहिये। इसी तरह चोर, डाकू, आततायी, छुटेरे, उग, कपटी आदि जो गुनहगार हैं, वे यक्तत, स्रोहा या मस्तिष्क की विक्रतिके कारण अथवा सामाजिक, आर्थिक या राजकीय दोषोंके कारण गुनाइ करनेके लिये प्रवृत्त होते हैं। देखिये, यक्कत विगडनेसे मस्तिष्क विगडता है और कोधी प्रकृति बनती है, जिसका परिणाम ख्न करनेतक होता है। दरिद्रताके कारण त्रस्त हुआ मनुष्य चोरी की ओर झुकता है। इसी तरह अन्यान्य कुप्रवृत्तियोंके कारण शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक अथवा राजकीय विक्र-तियाँ उत्पन्न होती हैं। इसिलये जैसे ज्वरके रोगी चिकित्सा-द्वारा संसेव्य हैं, उसी तरह चोर, डाकू, खूनी, आततायी भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक अथवा राजकीय चिकित्सासे सेवा करनेयोग्य हैं।

आजकल इन चोर, डाकू आदिकोंको जेलखानेमें बंद करते हैं, कोडोंसे मारते हैं अथवा खुनियोंको फांसी देते हैं। पर वेद कहता है कि, ये भी वैसे ही ख़दके अवतार हैं, जैसे उत्तम ब्राह्मण और श्रेष्ठ क्षत्रिय । अतः ये भी सेवाके योग्य हैं । उनकी सेवा करके जिन दोषोंके कारण उनमें कुप्रवृत्तियां उठा, उनको दूर करके उनकी तनदुरुखी अथवा मनदुरुखी करनी चाहिये। सदैक्य-वादकी भूमिकाके अनुकूल और वेदके द्वारा कथित उपदेशके अनुसार चोर भी ईश्वरका रूप है और वह भी सजनके समान ही सेवाके योग्य है। यदि ठीक तरह इस ईश्वरके रूपकी सेवा होगी, तो जो उस ईश्वरके रूपमें अप्रसन्नता थी, वहां सुप्रसन्नता होगी और वेही लोग समाजमें प्रसन्नता बढायेंगे। सदैक्यवादसे अर्थात् वैदिक दृष्टिकोन धारण करनेसे इस तरह चोर और डाकू भी दिव्य भावप्रकाशनका अवसर मिलनेसे देवत्वकी प्रकट कर सकते हैं। सेवा तो अप्रसन्नकी प्रसन्नता करनेके लिये ही की जाती है। इस विषयमें अधिक आगे लिखा जायगा। यहां किंचित दिग्दर्शनमात्र लिखना पर्याप्त है।

यहांतक मानवी प्राणियों के स्द्र के रूपों का वर्णन हुआ, अब अन्य प्राणियों के रूपों में जो रुद्र का अवतरण हुआ है, उस विषय में देखिये—

#### प्राणियों में रुद्र के रूप।

- १. अश्वः = घोडा [२४]
- २. श्वा = कुला [२८]
- २. व्रज्यः = वज्र अर्थात् ग्वालों के वाडोंमं पालनेयोग्य गौ आदि पशु [४४]
- 8. गोष्ड्यः = गोशालामें पालनेयोग्य गौ आदि पशु [४४]
- ५. शीभ्यः = बैल आदि गतिमान् पशु [३१]
- ६. गेह्यः = घरोमें पालनेयोग्य पशु, अर्थात् गाय, भैंस, बैल, फुत्ता, बिल्लो आदि पशु [४४]
- ७. किरिकः = किरिः = सूवर, सूकर [ ४६ ]
- तरुयः = बिछोना, चारपाई, खटिया, तिकया आदि
  में जो कृमिकीट होते हैं, जिनको खटमल आदि नाम हैं,
  वे कृमि [४४]
- ९. रेब्स्यः = हिंसक कृमिकीट अथवा जीव [३९]
- १०. गहरेष्ठः = घन जंगलों में, पहाडों की गुफा में रहनेवाले सिंह, व्याघ्र आदि पश्च [४४], गुहा में रहनेवाले मनुष्य।
  - ११. इरिण्यः = उजाड मैदान में, रेतीले स्थानमें, जो भूमि उपजाऊ नहीं है, वैसी भूमि में रहनेवाले, प्राणी अथवा कृमि [४३]
  - सिकत्यः = रेतीले स्थान में रहनेवाले पशु अथवा कृमिकीट [४३]
  - किशिलः = पत्थरोवाले स्थान में रहनेवाले पशु
     अथवा जीव [४३]
  - १8-१५. पांसव्यः, रजस्यः = धूली में रहनेवाले जीवजन्तु [ ४५ ]
  - १६-१७. ऊर्व्यः [४५], उर्वर्यः [३३], = उपजाऊ भूमिमें रहनेवाले जीव।
  - १८. खल्यः = खलियान में जो जीव रहते हैं [३३]
  - १९. सूर्व्यः = [स-ऊर्व्यः], उत्तम उपजाऊ भूमि में होनेवाला जीव [४५]
  - २०-२१. शुष्क्यः [४५], अवर्ष्यः, [३८], = शुष्क स्थानमें, वर्षा न होनेवाली भूमिमें होनेवाले जीवजन्तु ।

२२-२३. हरित्यः [४५], वर्ष्यः [३८] = हरेभरे स्थानमें रहनेवाले, वर्षाके स्थानमें होनेवाले जीवजन्तु।

२४. अवट्यः = छोटे तालाव में रहनेवाले जीव [३८]

२५. उल्लप्यः = घास जहां उगता है, ऐसे स्थान में होनेवाले कृमि [४५]

२६. शष्ट्यः = कोमल घासके ऊपर रहनेवाले कृमि [४२]

२७-२८. पर्णः, पर्णश्चादः = पत्तींपर रहनेवाले जीव-जन्तु [४६]

२९-३०. पथ्यः ( ३७ ), प्रपथ्यः [ ४३ ], = मार्गी पर रहनेवाले जीव, मार्गीके रक्षक ।

३१. नीप्यः = पहाडके निम्न स्थानमें रहनेवाले प्राणी [३७] अथवा पहाडियों की तराईपर निवास करनेवाले मनुष्य।

३२. आतप्यः = धूपमें रहनेवाले प्राणी [ ३८ ]

३३. वात्यः = वायुह्नप में रहनेवाले प्राणी [ ३९ ]

३४. बीध्न्यः = ग्रुष्क अञ्चलप में रहनेवाले [३८]

३५. मेच्यः = मेघ में रहनेवाले प्राणी [ ३८ ]

३६-३७ काट्यः [३७, ४४], कूप्यः [३८] = कुर्वे में रहनेवाले प्राणी, कूप के पास रहनेवाले मनुष्य ।

२८-४६. कुल्यः [३७], कुल्यः [४२] = जल-प्रवाहमें अथवा प्रवाहके समीप रहनेवाले प्राणी, जलप्रवाह के पास रहनेवाले मनुष्य।

**३९. सरस्यः** = तालाव के समीप अथवा तालाव में रहनेवाले जीव या मानव [३७]

80. नादेयः = नदी में अथवा नदीके समीप रहनेवाले जीव या मानव [ ३१, ३७ ]

8१. वैदान्तः = छोटे तालावमें रहनेवाले जीव [३७] अथवा मनुष्य।

82. तीर्थ्यः = तीर्थस्थान में रहनेवाले [४२], ये तीर्थानि प्रचरन्ति (६१) = जो तीर्थी में विचरते हैं, यात्री।

83. ऊर्म्यः = लहरां में रहनेवाले [३१]

88. प्रवाह्यः = प्रवाह में रहनेवाले [३१]

84. पार्यः = परतीर में रहनेवाले [ ४२ ]

8इ. अवार्यः = नदीके इधरके तीरपर रहनेवाले [ ४२ ]

80. फेन्यः = जलके फेनमें रहनेवाले [४२]

**८८. द्वीप्यः** = द्वीपमें रहनेवाले, टापूमें रहनेवाले [ ३१ ]

8९. निवेष्ट्यः = पानीके भंवरमें रहनेवाले [ ४४]

**५०. क्षयणः** = जहां पानी स्थिर रहता है, ऐसे स्थानमें रहनेवाले [४३]

ये सब रुद्र जलस्थानोंमें रहनेवाले प्राणियोंके रूप हैं। और देखिये--

**५१. हृद्रयः** = हृदयमें रहनेवाले (४४), हृदयको प्रिय लगनेवाले स्थानमें रहनेवाले।

**५२. वास्तुपः** = घरें।का संरक्षण करनेवाले [३९] पहरेदार ।

५३. वास्तब्यः = घरोंमें रहनेवाले [३९]

' वास्तव्य तथा वास्तुप ' ये दो पद सर्वसाधारण मानवः जातिके वाचक हो सकते हैं। क्योंकि प्रायः मानव घरोंमें रहते और घरोंकी रक्षा करते हैं।

# सर्वसाधारण हद् ।

 उपवीति = यज्ञोपवीत अथवा उत्तरीय धारण करने-वाले [ १७ ]

२. उच्णीची = पगडी अथवा साफा धारण करनेवाले [२२]

**३. हिरण्यवाहुः** = बाहुओंपर सुवर्णभूषण धारण करनेवाले [ १७ ]

8. कपर्दी=जटा अथवा शिखा धारण करनेवाले [२९,४८]

५. व्युसकेशः = जिनके बाल कटे हैं, हजामत बनाये हुए [२९], विशिखासः [५९] = शिखा न रखने वाले, सिर मुंडन करनेवाले।

६. सोम्यः = शान्त [३९]

७. याम्यः = नियममें रहनेवाले [ ३३ ]

८. क्षेम्यः = आराम देनेवाले [३३], घरमें रहनेवाले,

९-११. आशु, शोध्न्य, अजिर = शीव्रता करने-बाले [३१]

१२-१९. महान् [२६], सवृद्ध [३०], पूर्वज [३२], ज्येष्ठ [३२], अग्न्य [३०], प्रथम [३०], वृह्त् [३०], वर्षीयस् [३०], वृद्ध [३९],=वडा, ज्येष्ठ. अष्ठ, पूर्वज ।

२०-२६. अर्भक [ २६ ], ह्रस्व [ ३० ], वामन [ ३० ], मध्यम [ ३२ ], अपर·ज [ ३२ ], कानेष्ठ, [ ३२ ] अवसान्य [ ३३ ] = छोटा, कनिष्ठ, बालक, निकृष्ट,

२७. बुध्न्य = तह में रहनेवाला [ ३२ ]

२८. अप्रगरुभ = अज्ञानी [३२] २९-३०. ताम्र, अरुण [३९] = विलोहित [७,५२, ५८] वभु [६], सार्स्पिजर |१७] लाल रंगवाले, ३१. आफन्दयन्, उचैर्घोपः = गर्जना करनेवाला

३२. स्वपत् = सोनेवाला [२३]

३३. जाग्रत् = जागनेवाला [१६]

३८. शयानः = लेटनेवाला [२३]

३५. आसीनः = बैंठनेवाला [ २३ ]

३६. तिष्ठत् = खडा रहनेवाला [ २३ ]

३७. घावत = दौडनेवाला [ २३ ]

यहां नानाविध प्राणियों के नाम हैं, तथापि इनमें कईपद मानवप्राणियों के भी बाचक हो सकते हैं, जैसा देखिये- गटहरेष्ठ [४४] यह पद सिंहव्याघ्रादि जंगली जानवरों का बाचक करके ऊपर दिया है, पर इस पदका अर्थ 'गुहा में रहनेवाला मानव 'भी हो सकता है । जो गुहामें रहता है, वह गव्हरेष्ठ हैं । इसी तरह 'नीष्य = [३७] पहाड की तराई पर रहनेवाला' यह मानव भी हो सकता है, क्योंकि पहाडों की तराई पर मनुष्य भी रहते हैं । 'कूष्य '[४२] = नदीतीरपर रहने-वाला यह जैसा मानव, वैसाही अन्य प्राणी भी होना संभव है । इसी तरह अन्ततक समझना उचित है । ये पद प्राणियोंके वाचक हैं, फिर ये प्राणी मनुष्य हों अथवा अन्य हों । ये सब रहदेवता के रूप हैं ।

वास्तुपः — [३९] यह पद घरोंकी सुरक्षा के लिये जो पहरेदार होते हैं, उन का वाचक है। आगे 'उपवीति ' [१७] आदि शब्द मानवों के ही वाचक हैं। ब्युप्तकेश [हजामत किये हुए], विशिखासः [शिखारहित, संन्यासी] ये सब निःसंदेह मानवहीं हैं।

इस के आगे [ ३२-३७] जागनेवाले, सोनेवाले, लेटनेवाले, बैठनेवाले, दौडनेवाले ये सब जाति के प्राणी हो सकते हैं, क्योंकि सभी प्राणी इन कियाओं को करते हैं।

१२ ते २६ तकके शब्द भी बालक-मृद्ध, जवान-तरुण, मध्यम-किनष्ठ आदि अवस्थाओं के वाचक हैं, अतः ये पद सब प्राणियों के लिये प्रयुक्त हो सकते हैं। अतः इन अवस्थाओं में रहनेवाले सभी प्राणी रहदेवता के रूप हैं। बालक, तरुण, मृद्ध ये सब रह हैं, अर्थात सभी प्राणी रह हैं।

यहां प्राणियों की कोई भी अवस्था छूटी नहीं है, अर्थात् सब अवस्थाओं में विद्यमान सब प्राणी क्द्रदेवता के रूप हैं, यह यहां सिद्ध हुआ। पद्यपक्षी, मानव, क्रिमकीट, पतंग सभी स्द्र के रूप हैं। इसी तरह सूक्ष्म क्रिम भी रुद्ध हैं, जो जलों और अन्नोंद्वारा मनुष्यादि प्राणियों में प्रविष्ट होकर नाना प्रकारके रोग उरपन्न करते हैं। इनकी भयानकता प्रसिद्ध है—

#### सुक्ष्म रुद्र ।

# ये अन्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिवतो जनान्।

( वा. १६–६२ ) और अञ्च स्वानेताले

जो अन्नों में तथा जलमें रहते हैं और अन्न खानेवालों तथा जल पीनेवालों में नाना प्रकार की पीडा उत्पन्न करते हैं, ये भी सूक्ष्म रोगकृमि रुद्र के रूप हैं।

## वृक्षरूपी रुद्र।

१. वृक्ष (४०) = वृक्ष, पेड, वनस्पति।

२. हरिकेश (३०) = हरे रंगवाले पत्तेरूपी केश जिनको होते हैं, ऐसे।

इस तरह बृक्षवनस्पति भी स्द्र के रूप हैं।

#### ईश्वरवाचक रुद्र।

अब ईश्वरको इस स्द्रसूक्तमें 'विश्वरूपं 'कहा है। क्योंकि जब सभी रूप परमात्मा के हैं, तब विश्व के सब रूपों को कहां तक गिना जाय ? एक वार 'विश्वरूप' कहा, तो उसमें सब रूप आ गये, इसलिये ये नाम देखिये—

१. विश्वरूपः (२५) = विश्वका रूप धारण करनेवाला,

२. विरूप (२५) = विविध रूप धारण करनेवाला,

३. भव ( २८ ) = सबका उत्पादक,

8. शर्व (२८) = प्रलयकर्ता,

५. भगवः, ईशानः (४३) = भगवान् , ईश्वर,

६. भवस्य हेतिः (१८) = संसार के दुःखीं को दूर करने का साधन।

ईश्वर सब का कल्याण करता है, इसलिये निम्न लिखित पद उस में सार्थ होते हैं —

#### कल्याणकारी रुद्र।

३८-४०. शिव, शिवतर (४१), शिवतम (५१),= कल्याण करनेवाला । **४१-४२. शंभु, शंकर (** ४९ ) = शांति करनेवाला । **४३-४४. मयोभवं, मयस्कर** (४९) = सुख देनेवाला । **४५. अद्योर** (२) = जो मयानक नहीं है, जो शांत है।

8६. सुमंगल (६) = जो मंगल है।

8७. शंगु (४०) = शांतिसुख का दाता।

**४८. मीदुष्टम (५१)** = सुखदाता।

8९. त्विषीमत् (१७) = तेजस्वी।

५०. विद्युता (३८) = विजली के समान तेजसी।

५१-५२. शिपिविष्ट, सहस्राक्षः (२९) = महस्रों किरणों से युक्त, तेजस्त्री।

यहां तक जो रुद्रदेवता का वर्णन हुआ, उससे पाठकों को पता लग सकता है कि, तमाम विश्वहप ही परमेश्वर का रूप है, इस रूप में सब रूप आ गये। सूर्य चंद्रके रूप, जल, पृथ्वी, अभि, विद्युत के रूप, सब प्राणियों के रूप, सब जन्तुओं के रूप इसमें आ गये हैं।

स्थावर-जंगम में राज्ययन्त्रके कर्मचारी, राजा, मन्त्री, नाना प्रकारके ओहदेदार, प्रजाजन, सैनिक, योद्धा, क्षत्रिय, ब्रियां, वालक, युद्ध, तरुण, पशुपक्षी आदि सब आते हैं, जी परमात्मा के ही रूप हैं। यही तो सदैक्यवादद्वारा वताया जा रहा है। इसलिये परमेश्वर के रूप में राज्ययंत्र का अन्तर्भाव होना स्वाभाविक है। सब राज्य-यन्त्र ईश्वर का स्वरूप है। इस विषय में इस यजुर्वेद के रुद्धाध्यायद्वारा जो गूड उपदेश दिया है, वह इस लेख में प्रकट करना है।

स्द्रदेवता संहार की देवता है, पर वह संहार जनता की भलाई करने के उद्देश में होता है। इसिलिये यह स्द्रदेवता संघटना का कार्य भी करती है। इस देवताद्वारा जो संहार होता है, वह संघटना के लिये ही होता है। इस लिये स्द्रदेवता संघटना के लिये सहायक देवता है, यह बात यहां भूलनी नहीं चाहिये।

स्द्रदेवता ईश्वर का दी रूप है। ईश्वर संहारकारी है, वैसा रचनाकारी भी हैं। इसिलिये जन्म और मृत्यु ये दोनों उसी के रूप हैं। इसिलिये संहार से घवराना योग्य नहीं है। जंगल तोडने के बाद उस लकड़ी से घर वनते हैं, अर्थात् यूझों का तोडना घरों के बनानेका सहायक है। इसी तरह संहार आगामी रचना के लिये आवश्यक ही है। या ते रुद्र शिवा तनूः शिवा विश्वाहा भेषजी । शिवा रुतस्य भेषजी तया नो मृड जीवसे ॥ (वा० य० १६।४९)

जियांसद्भयः ॥ २१ ॥ क्षयणाय च ॥ ४३ ॥ (वा॰ य॰ १६)

स्द्रकी दो तनुएँ हैं। एक 'घोरा' तनु और दूसरी 'शिवा' तनु । स्द्र का घोर कर्म करनेवाला एक शरीर है और कल्याण-कारक कर्म करनेवाला दूसरा शरीर है। इसीलिये इस स्द्र को जैसे 'शिव ' कहते हैं, वैसे ही 'कूर ' भी कहते हैं। अस्तु। इस से ज्ञात हो सकता है कि, इस देवताके मिष से जैसे विघ-टना के, तोडने के कार्यों का विधान है, वैसे ही संघटना के, संगठन के कार्यों का भी उल्लेख है। शत्रु के साथ लडना और उस का नाश करना, इसका एक विघटनाका कार्य है और राष्ट्रकी घटना करना इस का दूसरा संघटनाका कार्य है। यह दूसरा कार्य अब बताना है।

वा॰ यजु॰ के अ॰ १६, मं॰ २५ में '' नमो गणेभ्यो गणपितभ्यश्च वो नमः, नमो वातेभ्यो वातपितभ्यश्च बो नमः '' कहा है। यह गणपित-संस्था की महत्त्व की वात है। गणपितिके सहस्रनामों से 'गण, गणेश, गणपित, गण-मण्डल, गणमण्डलाध्यक्ष, महागणपित ' आदि पद हैं। ये भी यहां देखने आवश्यक हैं। यही गणपित-संस्था हर की शासनसंस्था में प्रधान कार्य करनेवाली संस्था है। गण और वात ये दो इन के संघटना के मूल भाग हैं।

#### गण और बात ।

' वत ' पालन करनेवालों के संघ का नाम ' वात ' है और जो केवल एक प्रिता गिनाये गये हैं, उन का नाम ' गण ' है। ' गण संख्याने ' घातु से ' गण ' शब्द वनता है, अतः इस का अर्थ जिनकी संख्या निश्चित की गयी है, जो गिने हैं, जिनकी गणना की गयी है, ऐसा होता है और एक व्रतसे, एक नियम से, एक उद्देश तथा एक ध्येय के कारण जो इक है कार्य कर रहे हैं, वे ' वात ' हैं। तीसरा एक संघटना वतानेवाला पद इस स्वाध्याय में है, वह है ' पुजिष्ठ ' अर्थात् पुज करके रहनेवाले, अनेक लोग मिलकर अपना जमाव बनाकर रहनेवाले। ' पुज 'का अर्थ एक प्रमित्रक सरना है। हवसंघटना के ये तीन भेद हैं।

वेदमें 'संभूति ' शब्द (वा. य. अ. ४०।९-११ में ) आया है। कारीगरों की संघटना (व्यवसाय करनेवाली मंडली= 'कंपनी') के अर्थ में यह पद हैं। 'संभृति, सं-भवन, संभूयसमृत्थान ' आदि अनेक. पद मिलकर ग्यवसाय करने के अर्थ में भारतीय अर्थशास्त्र में प्रचलित हुए हैं। अनेक लोगोंने मिलकर बहुत धन इकट्ठा करके बड़ा ग्यापारन्यवहार करने के अर्थ में ये पद प्राचीन काल से प्रयुक्त होते हैं। स्मृतियों और अर्थशास्त्र में इस तरह की संघटना के विषय में विस्तारपूर्वक उल्लेख हैं। यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय में उक्त 'संभूति, संभव' ये पद मानवों के सांधिक जीवनविषयक व्यवहारके लिये आये हैं। पर स्द्राध्याय में इस पदका प्रयोग नहीं है, इसलिये हम यहाँ इस पदका विचार नहीं करेंगे।

गण, त्रात और पुज ये तीन पद रुद्र की संघटना के लिये इस रुद्राध्याय में प्रयुक्त हुए हैं, इसलिये इनका विचार हम यहाँ करेंगे।

- १. ' गण ' पदसे ' गणना किये गये, गिने हुए लोग, '
- २. ' बात ' पद से ' एक बत का पालन करनेवाले लोग,' और—
- ३. 'पुञ्ज 'पदसे 'एक जातिके लोग ' वोधित होते हैं। जनगणना करनेकी बात 'गण 'पदसे बोधित होती हैं। स्द्रकी शासनसंस्थामें जनोंकी गणना की जाती थी, यह इससे स्वित होता है। विना गणना किये 'गण 'वन ही नहीं सकते। इसलिये जहां गणोंका राज्य होता है, वहां जनगणना अवस्य होती है। महादेवके भूतगण प्रसिद्ध हैं। इन भूतगणों जनगणना की जाती थी। ये ही गण स्द्रशासनमें प्रमुख घटक माने गये हैं।

एक नियमका पालन करनेवाले, एक कार्य करनेवाले, एक उद्देश्यसे संघटित हुए, एक ध्येयको माननेवाले जो लोग होंगे, उनके समूहका नाम 'बात 'है। कर्मव्यवसायसे, व्यापार-ध्यवहारसे ये बात नामक संघ निर्माण होते हैं। सैनिकोंके समूहों के भी ये नाम मस्त्स्कोंमें प्रसिद्ध हैं। एक ही उद्देश्यसे एक ही कर्ममें लगनेके कारण इनमें सांधिक बल बढ़ा चढ़ा रहता है।

पूर्वीक्त रहसूक्तमें ' गण, गणपति, व्रात, व्रातपति ' ऐसे पद आये हैं। अर्थात् इन संघोंका एक अध्यक्ष भी रहता है। इस अध्यक्ष का कार्य अपने संघका हित करना होता है। ( आजकल Union, Guild आदि श्रमजीवी लोगोंके संघ और उनके अध्यक्ष रहते हैं, वैसे ही यहां ये दीखते हैं।)

इससे पूर्व कहा है, 'गण, गणमण्डल, गणमहामण्डल ' ऐसे संघोंसे छोटे और मोटे संघ हुआ करते हैं। इसी तरह 'गणेश, गणपति, गणमण्डलेश, गणमहामण्डलाधि-पति, महागणपति ' आदि नाम गणपतिसहस्रनामोंमें संघा-धिपतियोंके दिये हैं। इससे इनके कर्तव्योंका ज्ञान हो सकता है और ये संघ अपने संघमें रहनेवाले लोगोंके लिये क्या कार्य करते हैं, इसका भी ज्ञान इन नामोंके मननसे हो सकता है।

' पुंज ' के लिये ' पुंजपित ' नहीं है। ' पुंजिष्ठ ' पद ही है। अर्थात् इस नामके संघमें कोई अध्यक्ष नहीं होता था। ये संघके सभी सदस्य मिलकर अपना प्रबंध किया करते थे।

पुंज के सदस्य इकट्ठे होते हैं और वे सबके सब अपना संघ का हित या प्रबंध करने के लिये जो कुछ करना होगा वह कर लेते हैं। इनके नाम से यह सिद्ध होता है कि, ये संघशासक हैं। इन संघशासकों में कोई एक मुखिया नहीं होता। अतः ये पूरे पूरे 'समाजशासक 'होते हैं। इस पुंजन्यवस्था से गण और त्रात की न्यवस्थामें कुछ भिन्नता है। पाठक इस भेद को ध्यान में अवश्य धारण करें। पुंज का जाति के साथ संबंध है और ऐसा जातीय समाजशासन इस भरतखण्ड में कई जातियों में प्राचीन काल से इस समय तक प्रचलित है।

ये गण और वात संघ कार्य, व्यवहार, धंधा, उद्योग, सिद्धान्त या ध्येय के साथ संबंधित हैं। पुंज के समान जाति के या कुल के साथ संबंधित नहीं हैं। इसीलिये गण और वातके पूर्व दूसरे व्यवसायों का वाचक कोई पद अवस्य रखना चाहिये, तब इस व्यवस्था की कल्पना ठीक तरह ध्यानमें आ सकती है। वा॰ यजुर्वेदके १६ वें अध्यायमें ऐसे अनेक धंधों के पद हैं, उनकी इस के साथ जोड दें। देखिये, इससे ये संघ सिद्ध होते हैं—

घंघा संघ भिषक (वैद्य) भिष्गगण (वैद्यों का संघ ) वणिक (वैश्य) विणग्गण ( व्यापारियों का संघ ) क्षता ( बढई ) क्ष्त्रगण (बढइयों का संघ ) तक्ष्गण ( तखिणों का संघ ) तक्षा (तर्खाण) रथकार (रथ बनानेवाला) रथकारगण ( गाडी बनानेवाली का संघ ) कुलालगण ( कुम्हारों का संघ ) कुलाल ( कुम्हार ) इस तरह कार्यव्यवहार करनेवाले धन्धेवालों के गण होते थे और शर्तें लगाकर, नियम बांधकर एक ध्येय से प्रेरित होकर

जो संघ बनते थे, वे ' व्यात ' कहलाते थे। उतने नियमों का, उतनी शर्तोंका ही बन्धन उन व्रातन। मक संघवालोंपर रहता था। व्रात संघके सदस्य अन्य व्यवहारके लिये खतंत्र समझे जाते थे। 'गण ' व्यवस्थामें हरएक सदस्यपर अन्य सदस्योंके हिताहितकी जिम्मेवारी पूर्णतया रहती थी, पर ' व्रात ' व्यवस्थामें उतने निश्चित व्रतकी मर्यादा तक की ही यह जिम्मेवारी रहती थी। गणमें उत्तरदायित्व अधिक और व्रातमें नियमानुकूल मर्यादित रहता था। इस कारण गणमें प्रविष्ट होनेवालोंको लाभ भी अधिक होते थे और व्रातमें उसकी अपेक्षासे लाभ भी कम होते थे।

विचार करनेसे पता चलता है कि, गणसंस्थामें संमिलित होनेवाले सदस्योंका हित करनेका पूर्णतासे उत्तरदायित्व गणके अधिष्ठातापर रहता था। इसिलिये गणेश अर्थात गणके अधिष्ठाताको
तथा गणपति अर्थात् गणके पालनकर्ताको गणके प्रत्येक सदस्यके
हितकी सब जिम्मेवारी उठानी पडती थी। अर्थात् गणमें प्रविष्ट
सदस्य वीमार हुआ, युद्धमें जखमी हुआ, किसी अन्य आपत्तिभें
फँसा, तो ऐसी सब आपत्तियोंका निवारण करनेके लिये सुप्रवन्ध
करनेका कार्य गणपतिको करना पडता था। यह भाव निम्नलिखित नामोंसे ज्ञात होता है— 'गणभीतिहर, गणदुःखप्रणादान, गणभीत्यपहारक, गणसौख्यप्रद, गणाभीष्टकर, गणरक्षणकर्ता, ' ऐसे अनेक नाम हैं, जो बताते हैं
कि गणोंका सब प्रकारसे हित करनेके लिये गणोंके अध्यक्षको
अनेक प्रकारका योग्य प्रबंध करना पडता था।

' बात ' के विषयमें जिम्मेवारी थोडी होती है। जिस नियम या शर्तसे वह बात संघटित होता था, उतना हो उत्तरदायित्व संघाधिपतिपर रहता था। अन्य बातों के विषयमें उसको देखने की आवश्यकता नहीं होती थी।

गण व्यवस्थामें छोटीमोटी कई संस्थाएं थीं, जो निम्नलिखित नामोंसे ज्ञात हो सकती हैं— 'गणप, गणवर, गणेश, गणपित, गणाधीश, गणाप्रणी, गणाध्यक्ष, गणेश्वर, गणैकराट, गणाधि-राज, गणनायक, गणमण्डलाध्यक्ष 'ये पद एक अर्थके बाचक नहीं हैं। प्रत्येक पदमें अधिकारका भेद है और तदनुसार छोटे या बड़े संघका भी वह सूचक है।

गणमण्डलाध्यक्ष वह है, जो अनेक गणोंके संघोंका अध्यक्ष होता है। गणनायक वह है, जो गणोंको चलानेवाला है। गणप वह है कि जो गणोंका पालन करता है। ये सब पद गणकासन की प्रणाली बताते हैं। इन सबका विचार करनेसे इस शासन-सम्बन्धी सब बातोंका पता लग सकता है, पर हमें इस लेखमें गणपितसंस्थाका पूर्ण विचार करना नहीं है, प्रत्युत रुद्रशासन-संस्थाका विचार करना है। इसके अन्तर्गत गणपित पद होनेसे गणपितसंस्थाका थोडासा विचार करना आवश्यक हुआ, अतः अतिसंक्षेपसे यह विचार यहां किया है।

अपना प्रकृत विषय ठोक तरह समझमें आनेके लिये यजुर्वेद अ. १६ में आये गण और गणपित का थोडासा अधिक विचार करना आवश्यक है। विचार करनेके लिये मान लीजिये कि, 'रथकार-गण' है, अर्थात् गाडियाँ वनानेवालोंका एक संघ रुद्रके अधिराज्यमें स्थापन हुआ है। इसका एक अध्यक्ष होगा, जिसका नाम 'रथकार-गणेशा' होगा। इस अध्यक्षका प्रथम कर्तव्य है अपने संघमें स्थित सदस्योंकी गणना करना, एक पुरतकमें अपने सदस्योंके नाम, स्थान तथा उनकी आवश्यकता-ओंका लेख तैयार करके सुरक्षित रखना। अपने गणको अर्थात् संघसदस्यको कार्य न होगा, तो उसको कार्य देना, भोजनका प्रवंध न होगा तो करना, बीमार होनेपर दवाका प्रबंध करना, अर्थात् काम लेना और उसके बदले दाम देना अथवा सुख-साधन देना। इतने वर्णनसे पाठकोंके मनमें यह बात आयी होगी कि, यह गणव्यवस्था कैसी होनी चाहिये।

'गण-आर्ति-हर'यह नाम इस प्रबंधकी सुन्यवस्था का सूचक है। गणन्यवस्थामें आये सदस्योंकी हरप्रकारकी आपत्ति-योंको दूर करना गणनायकका कैर्तन्य होता है और वह उसको करना ही पडता है। सदस्य कर्म करनेके जिम्मेवार हैं, शेष जिम्मेवारी नायकपर रहती है।

पाठक ऐसी कल्पना करें कि, इस रथकार-गण में १०० सदस्य होंगे, तो उन की उन के करनेयोग्य काम देना, उन से काम करवा लेना और उन को सुखसाधन समय पर देना, यह इस गणसंस्था में अध्यक्ष का मुख्य कर्तव्य है। ऐसा प्रवन्ध करने के लिये देशभर कैसी सुन्यवस्था रखना आवश्यक है, इस का विचार पाठक कर सकते हैं। यह रथकार-संघ के विषय में हुआ।

इस के पश्चात् ऐसे अनेक गणों का 'गण-मण्डल' होता है। जिस में एक दूसरे के साथ सम्बन्ध रखनेवाले अनेक उप-कारण गणों का परस्पर सम्मेलन होता है और अनेक 'गण-मण्डलों' का मिलकर एक 'महागणमण्डल' हुआ करता है। हम पूर्वीक स्द्राध्यायमें देखेंगे कि, गणमण्डल में रथ हार गण के साथ कौन से अन्य गण अमिलित हो सकते हैं हमारे विचार से निम्नलिखित कारीगरोंका गणमण्डल रथकार-गणके साथ वन सकता हैं-(क्षचृगण) वढहयोंका संघ, तक्ष्मण) तर्खाणों का संघ, (कर्मारगण) लुहारों का संघ, ये और ऐसे एक दूसरेके साथ सम्बन्ध रखनेवाल अनेक कारीगरों के गणोंका मिलकर यह गणमण्डल होगा।

इस गणमण्डल का एक अध्यक्ष होगा। उसका कर्तव्य सव गणों का दित करना होगा। इस तरह सदस्यों का गण, गणों का गणमण्डल और गणमण्डलों का महागणमण्डल होता है। ऐसा संघों का यह जाला देशभर फैला रहता है। यह है गणशासन की आयोजना।

स्द्रस्क में जो नाम गिनाये हैं, उन में जो कार्यव्यवहार के वाचक नाम हैं, उन सब के ऐसे गण हैं, ऐसा समझकर इस स्द्रशासनप्रणाली का विचार करना चाहिये। तब वैदिक गणशासन का महत्त्व ध्यान में आ सकता है। यहां प्रत्येक के संघ का खतन्त्र विचार करके लेख को व्यर्थ बढाने की आवश्यकता नहीं है। रुद्र की शासनव्यवस्था की कल्पना ही पाठकों को देना है। उत्पर दिये वर्णन से वह व्यवस्था पाठकों के मन में आ गयी होगी। इस तरह ब्राह्मणवर्ग में कई गण अथवा संघ, क्षित्रियों में अनेक गण अथवा संघ, इसी तरह वैश्य और शहरों में भी कार्यव्यवहार तथा व्यवसाय के गण बनान से यह रुद्रशासनप्रणाली परिपूर्ण होती हैं।

राष्ट्र में कोई मनुष्य गणव्यवस्था से बाहर नहीं रहने पाय, जिसके कर्म और व्यवहार की गणना नहीं हुई, ऐसा भी कोई ानुष्य नहीं रहना चाहिये। प्रत्येक मनुष्य को उसके करनेके लिये सुयोग्य कार्य मिलना चाहिये और उस कर्म के बदले उसको कर्मफलस्वरूप आवस्यक सुखसाधन प्राप्त होने चाहिये। यह इस गणव्यवस्था का मूल सूत्र है।

प्रत्येक मनुष्य को अपना कर्म उत्तम कुशलता के साथ समाप्त करना चाहिये, कर्म के फलखह्मप सुखसाधन देना इस शासनसंस्था की जिम्मेवारी है। कर्म करनेपर हरएक को आवश्यक सुखसमाधान मिलने ही चाहिये। आवश्यक सुखसमाधान मिलने ही चाहिये। आवश्यक सुखसमाधान किलने ही चाहिये। आवश्यक सुखसमाधान किलने ही चाहिये। आवश्यक के लिये योग्य स्थान, भोजन के लिये योग्य और आवश्यक अन्न, पीने के लिये उत्तम जल, ओडने के लिये आवश्यक वस्न, बीमारी की निवृत्ति के लिये चिकित्सा के साधन,

धर्मसंस्कार के समय पर होनेकी व्यवस्था, विद्या की पढाईकी व्यवस्था और आध्यात्मिक उन्नति के लिये आवर्यक गुरूपदेश आदिका समावेश होना स्वाभाविक हैं। जो सदस्य उत्तम धर्मा- तुकूल रहेंगे, उनका इस व्यवस्था से कल्याण होगा। पर जो नियमभंग करेंगे, उनको कठोर दण्ड देना भी इस स्द्रशासन के प्रवंधद्वारा ही होता रहता है। उसमें क्षमा नहीं होगी!

रद्रस्त में जो। नाम कार्यव्यवहार करनेवालों के गिनाये हैं, उतने ही कार्यव्यवहार करनेवाल हैं, ऐसी बात नहीं है। किसी देशिवशिषमें इससे न्यून वा अधिक भी कार्यव्यवहार करनेवाल लोग हो सकते हैं। वहां की स्थिति के अनुसार न्यून वा अधिक गणों की व्यवस्था होगी। उस रद्राध्याय के वर्णन में इस स्द्रीय शासनव्यवस्था का पता लगने के लिये केवल स्वनामात्र उलेख है। उस अध्याय में 'गण, गणपति ' तथा 'वात, वातपति ' ऐसे नाम लिखकर इस गणशासन के व्यवहार की स्वना दी है। परन्तु प्रत्येक धंधेवाले के साथ 'गण ' शब्द उस अध्याम में लगाया नहीं है। वह उन धंधेवाले नामों के साथ लगाकर इस शासन की कल्पना पाठकों को करनी चाहिये, इसीलिये यह लेख लिखा है।

उक्त अध्याय में कई पद सर्वसामान्य भावं वतानेवाले हैं, उन्हें देखिये— (उपवीती) यज्ञीपवीतधारी, (उष्णीपी) पगडीधारी, (कपदी) शिखाधारी, (कप्रांकेश) जिस के बाल कटे हैं। ये पद सामान्य हैं। प्रखेक वर्णके लोगों को ये पद लगाये जा सकते हैं। 'उपवीती' पद तीन वर्णी के लिये प्रयुक्त हो सकता है, शेष तीनें। पद सब मानवांके लिये प्रयुक्त हो सकते हैं।

इसी तरह (खपत्) सोनेवाला, (जाग्रत्) जागनेवाला, (शयानः) लेटनेवाला, (आसीनः) वैठनेवाला आदि पद सर्वसामान्य मानवों के लिये अथवा प्राणियों के लिये लगाये जा सकते हैं। तथा (महान्) बढा, (ज्येष्ठ) श्रेष्ठ, (प्रथम) पहिला, (किनष्ठ) छोटा आदि पद भी सामान्य पद हैं, जो हरएक प्राणी के लिये प्रयुक्त हो सकते हैं। ऐसे सामान्य पद इस अध्याय में कौनसे हैं, जनका पता पाठकों को उक्त पदों का अर्थ देखने से लग सकता है। ऐसे सर्वसामान्य पद छोडने चाहिये, और शेष पदों में जो पद कामधं घेक सूचक हैं, ज्यापार न्यवहार के सूचक तथा विशेष जयम के सूचक हैं, उनके साथ ही यह 'गण 'पद अथवा 'व्यात' पद लग सकता

है। ये 'गण, बात और पुंज 'पद सब व्यवसायों के साथ लगनेवाले पद हैं। उदाहरणके लिये हम कुछ ऐसे गण बता देते हैं—

ब्राह्मणवर्ण में - गृत्सगण (कवियोंका संघ), श्रुतगण (श्रुतिशास्त्रज्ञों का संघ), अधिवक्तृगण (उपदेशक संघ), भिष्णगण (वैयों का संघ), इ. इ.

क्षत्रियवर्ण में - क्षेत्रपति-गण ( खेतोंके मालिकों का संघ), रथीगण ( रथियोंका संघ), स्वायुघगण ( उत्तम हथियार चलानेवालों का संघ), दूरेचधगण ( दूर से वध करनेवालों का संघ), इ. इ.

वैश्यवर्णमें वाणिश्याण ( व्यापारियोंका संघ ), संग्रहीतु-गण (बड़े बड़े संग्रह [Store] करनेवालोंका संघ), पशु-पतिगण ( पशुपालकों का संघ ), इ. इ.

श्रद्भवर्ण में - रथकारगण (गाडी बनानेवालों का संघ), इषुक्रद्गण (बाण बनानेवालों का संघ), कुलालगण (कुम्हारों का संघ), निषादगण (निषादोंका संघ), इ. इ.

इस तरह इस रहाध्याय का विचार करके जितने धंधेवाले यहां हैं और जितने कल्पना में आ सकते हैं, उतनें के संघों की अर्थात उतने गणोंकी अथवा बातोंकी कल्पना पाठक कर सकते हैं। इस तरह गणोंकी स्थापना के पश्चात अनेक परस्पर सहायक गणोंका मिलकर एक गणमण्डल बनने की भी कल्पना पाठक करें। प्रत्येक गण का एक अध्यक्ष तथा गणमण्डल का प्रमुख बनाने का भी विचार इसी तरह हो सकता है। इस संस्था के अध्यक्ष वा प्रमुख का कर्तन्य पूर्व स्थानमें बताया ही है। गणके सब सदस्यों का ठींक तरह योगक्षेम चलाना संघप्रमुखों का कर्तन्य है। इस तरह विचार करनेसे निःसन्देह पता लग सकता है कि, यह गणशासन की आयोजना अत्यंत उत्तम है और बडी सखदायों भी है।

इस में कर्मकर्ताओं को चिंता नहीं है, प्रमुखों को ही चिंता रहती है। कर्मकर्ताको इतनी ही चिंता रहती है कि, अपनी कारीगरी की अल्यधिक उन्नति करना। सबका योगक्षेम गणव्यव-स्थाके प्रबंधद्वारा यथायोग्य होता रहता है।

शिक्षाका प्रबंध ब्राह्मणों के द्वारा विनामूल्य होता रहता है। रक्षाका प्रबंध क्षत्रिय करते रहते हैं। इसी तरह वैश्यशुद्धों के व्यवसायों का प्रबंध होता रहता हैं। और सब मानवीं का योगक्षेम चलता है।

'गणनायक' का कार्य गणके सदस्यों को चलाना है। यहां नायक का अर्थ आधिपति नहीं है, परन्तु नेता अर्थात् चालक है। आज क्या कर्तव्य करना चाहिये, इस विषय की योग्य संमति अपने सदस्यों को देकर जो अपने संघ से उत्तमोन्तम कार्य कराता रहता है, वही गणनायक होता है। गण का ईश, गण का पालक, गण का अधिपति, गण का नायक ये सब विभिन्न कर्तव्य बतानेवाले पद हैं। इनके विभिन्न कर्तव्य अच्छी तरह समझनेसे ही गणशासन का उपयोगित्व ठींक तरह ध्यान में आ सकता है।

गण का अधिष्ठाता जानता है कि, अपने संघ में कितने कर्मकर्ता हैं, किसको किस वस्तु को जरूरत है, उस की आवश्य-कता की पूर्तता किस तरह करनी चाहिये, अपने संघ में कौन बीमार है, किस वैद्य से उसकी चिकित्सा करनी योग्य हैं, आदि का विचार गण का अधिष्ठाता करता रहता है। गणमण्डल के अन्दर अनेक संघ संमिलित रहते हैं, उनके धंधोंका परस्पर संबंध रहता है और वे धंधे एक दूसरे के साहाय्यकारी रहते हैं। इसलिये गणमण्डल की सुव्यवस्थासे सब गणों का सुख बढता जाता है।

गणमण्डलों के मुख्य महागणमण्डलाध्यक्ष के पास सभी प्रकार की व्यवस्था रहती है। सारे कारीगरों के सब पदार्थ उसके कार्यालयमें जमा होते हैं और आवश्यकता के अनुसार वह पदार्थों का लेनदेन करता है। अनावश्यक वस्तुओं के निर्माण पर वह प्रतिबंध रखता है, और आवश्यक वस्तुओं के निर्माण की प्रेरणा करता है। एक वार इस तरह की सुव्यवस्था की कल्पना पाठकों के मनमें उतर गयी, तो वे ही इस सब व्यवस्था के विषय में उत्तम कल्पना अपने मन में कर सकते हैं। इस हिंध से यह वा० यजुर्वेद का १६ वाँ अध्याय विशेष अध्ययनित्र से साथ ही साथ वा० यजुर्वेद ३० वाँ अध्याय मी मननपूर्व अध्ययन करनेयोग्य है। १६ वाँ अध्याय एहष के रूप बताने के लिये हैं और ३० वाँ अध्याय नारायण पुरुष के रूप बताने के लिये हैं। पर तत्त्वहिंध से दोनों का आश्य एक ही है।

यह गणशासनव्यवस्था वेद की आदर्श शासनव्यवस्था है। इस से प्रजा का हित अधिक से अधिक हो सकता है। प्रजा का सुख अधिक से अधिक करने के लिये इसी मार्ग से जाना चाहिये। इस में शासकों की व्यवस्था इस तरह रहती हैं —

१. रुद्र = ( महारुद्र, महादेव ) = सर्वाधिपति ।

२. मंत्री = मन्त्री, सलाहकार ।

रै. समा, सभापति = राष्ट्रसभा, राष्ट्रसभापति, ग्रामसभा, प्रांतसमिति, आमंत्रण (मन्त्रीमंडल)।

8, गण, गणपात = गणोंकी नाना प्रकार के संघों की व्यवस्था।

प. व्यात, व्यातपति = नाना प्रकार व्रतनिष्ठ संघों की
 व्यवस्था ।

६. पुञिष्ठ = मानवपुत्रों की व्यवस्था।

यह व्यवस्था पूर्व स्थान में बतायी है। गण, महागण, गणमण्डल आदि बड़े बड़े संघों में से राष्ट्रसभा के सदस्य चुने जाते हैं और इस तरह राज्य का नियंत्रण होता रहता है और वहां प्रत्यक्ष जनताके साथ रातदिन रहनेवाले और जनता की स्थिति देखनेवाले ही लोग आते हैं, इसीलेय उन का शासन जनहित का साधक होता है।

इस के साथ साथ निम्न लिखित कार्यकर्ता भी होते हैं—

७. क्षेत्रपतिः = खेतों की रक्षा करनेवाले,

८. चनपतिः = वनां की पालना करनेवाले,

९. स्थपतिः = स्थानों के पालन इर्ता,

१०. कश्चाणां पितः = राष्ट्र की कक्षा चारों ओर की पिरिधि होती हैं, वहीं की सुरक्षा करने के लिये जी नियुक्त होते हैं, वे कक्षापित कहलाते हैं, गुप्त स्थानों के रक्षक ।

११. पत्तीनां पतिः = पैदल विभाग के नेता,

१२. सेना, सेनापतिः = सब प्रकार की सेना और उस के अधिपति,

१३. सेनानी = सेना का संचालन करनेवाले,

 अाव्याधिनीनां पतिः = हमला करनेवाली सेना के नेता।

इस तरह सेना की व्यवस्था इस कद्रशासन में रहती है। इस कद्राध्याय में सैनिकों के नाम बड़े विस्तारपूर्वक दिये हैं। पाठक उन सब को यहां रखकर उन का कार्य राष्ट्रस्था में कितना है, इस का यथायोग्य विचार करें, उन सबकी यहाँ पुनः लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

१५. वास्तुपः = घरोंकी रक्षाके लिये नियुक्त पहरेदार, १६. वास्तब्यः = लोग जहां रहते हैं, वहां रहनेवाला, १७ गह्ररेष्ठः = गिरिकंदरों की रक्षाके लिये नियुक्त,

१८. नादेयः, तीर्थ्यः = नदी तैरकर पार होनेके स्थान-पर रक्षा के लिये तथा सहाय-तार्थ नियक्त,

१९. नकंचरः = रात्रीके समय घूमकर रक्षा करनेमें नियुक्त। इस तरह अनेकानेक पदोंसे पाठक योग्य बोध प्राप्त कर सकते हैं और कद की शासनव्यवस्थाका पता भी इस से लगा सकते हैं।

यहां पाठक देखें कि, रुद्राध्याय (वा. यजु. अ. १६) के विशेष सूक्ष्म रीति के इस अध्ययन से एक विशेष प्रकार की गणशासन की प्रणाली का बोध यहां हमें मिला है। यह वैदिक व्यवस्था है और प्रत्येक प्रजाजनका इससे लाभ हो सकता है। इस विषय में विस्तारपूर्वक बहुत कुछ स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, परन्तु वैसा करने के लिये हमारे पास यहां स्थान नहीं है।

## एक रुद्रके अनेक रूप हैं।

एक ही रुद्र के ये सब मानवी रूप हैं। गण, गणपित ये दोनों रुद्र के रूप हैं। मन्त्री और राजा, सेना और सेनापित, क्षेत्र और क्षेत्रपित, विषक् और प्राहक, शिष्य और गुरु ये सब रुद्र के रूप हैं। कोई मनुष्य, कोई प्राणी अथवा कोई वस्तु रुद्रका रूप नहीं, ऐसी वस्तु यहां नहीं है।

यहां राजा भी ईश्वर का रूप है और प्रजा भी । दोनों मिलकर एक ईश्वरके दो रूप हैं। राजा-प्रजा, गुरु-शिष्य, मालक-मजदूर, धनी-सेवक, ज्ञानी-अज्ञानी ये सब ईश्वरके दी रूप हैं, अतः ये परस्पर की सेवा करनेयोग्य हैं। एक सत्ता के ये अंश हैं। अतः सब की मिलकर एक ही सत्ता माननी चाहिये। यहां किसी की भी विभिन्न सत्ता नहीं है। हम सब एक ही जीवन के अंश हैं, यह जानकर परस्पर के सहायक व्यवहार हम सबको करने चाहिये।

जिस तरह एक शरीर में सिर, आंख, नाक, कान, मुख, जिह्ना, दांत, होट, गाल, बाहु, अंगुलियां, हात, पेट, पांव आदि अनेक अवयव एक ही जीवनके अवयव हैं और पूर्णतया परस्पर सहायता करना इनका कर्तव्य हैं, सब का मिलकर एक जीवन है, यह जानना, मानना और उस एक जीवन के हितके लिये अपना समर्पण करना प्रत्येक अवयव का कर्तव्य है, उसी तरह सब मानव एक ही जीवनके अंश हैं, यह जानना, मानना और उस अखंड, अटूट, अनन्य एक जीवनका अखिक हित करनेके लिये अपने जीवनको लगाना, अर्थात् पूर्ण की सेवाके लिये अंशने अपना अर्पण करना आवश्यक है।

जो लोग शंका करते हैं कि सदैक्यवादसे राष्ट्रीय शासन किस तरह होगा, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रकी उन्नित तथा राष्ट्रीय संघटना किस तरह होगी, इस शंकाका उत्तर इस लेखमें दिया गया है। वेदने जनताकी उन्नितिक लिये 'सदैक्यवाद 'दिया और इस वादसे सिद्ध होनेवाला राष्ट्रीय संघटनाका आदर्श भी मानवोंके सम्मुख गणव्यवस्थाद्वारा रख दिया। सदैक्यवादसे अनन्यभावकी सिद्धता होती है और सब प्राणियोंका मिलकर एक अखण्ड और अदूट जीवन है, इसके विषयमें निश्चय होता है। इस निश्चयके पश्चात् व्यक्ति व्यक्तिकी, संघ संघकी तथा जाति जाति की सेवामें लगकर, परस्पर सेवाशुश्रूषासे जो सबकी उन्निति होती है, उस उन्नितिकी आयोजनाकी कल्पना इस गणसंस्थासे पाठकों के मनमें स्थिर हो सकती है। इस तरह सदैक्यवादसे राष्ट्रोन्निति सिद्ध होती है और इससे मानवताका भी पूर्ण विकास हो सकता है।

इस रुद्राध्याय में सब प्राणी रुद्र के रूप हैं ऐसा कहकर संघ-टना का वैदिक संदेश दिया है। अन्य स्थानों में पुरुष, नारायण, आत्मा, बह्रा आदिके सब रूप हैं, ऐसा बता कर वहीं संदेश दिया है। सदैक्यवाद का तत्त्व यह है कि, सबके रूप भिन्न होने पर भी सब की सत्ता तत्त्वतः एक मानना। यहां तस्वतः भिन्न अनेक सत्ताएं नहीं है। इस सदैक्यवाद के सिद्धान्त को व्यवहार में लानेके लिये छोटे छोटे गणों में यह तत्त्व प्रथम आवरणद्वारा तथा परस्पर सेवाद्वारा सिद्ध करना चाहिये। पश्चात् गणों के, संघों के और राष्ट्रके व्यवहार में लाना चाहिये और अन्त में मानवों के व्यवहार में लाना योग्य है। इसका मार्ग जो वेद ने बताया है, वह यह है। इसका विचार पाठक

अस्तु । रुद्रदेवताका खह्नप और उसका कार्य इसका विचार यहांतक हुआ । पाठक रुद्रके मंत्रोंका अधिक विचार करें और वेदका आशय जाननेका यत्न करें। यहां रुद्रके संपूर्ण मंत्रोंका संबद्द इसी प्रकारके मनन के लिये इकट्ठा किया है।

#### मननीय विषय

' रुद्ध ' देवताका अतिब्यापक खरूप यहां वताया है। संपूर्ण विश्वमें एक ही एक रुद्ध है। उस रुद्ध ये सब रूप हैं। रूप अनन्त होनेपर भी उन सबमें एक ही रुद्ध ब्याप रहा है। अर्थात् विभिन्न रूपोंमें एक अभिन्न देव रहा है।

यह केवल भारतमें ही है ऐसी बात नहीं है, परंतु भूमंडल पर जितने मानव या प्राणी हैं उन सबनें नाना रूपोंसे यही एक रुद्र विराजता है। इस रीतिसे विचार करनेपर तत्काल ध्यानमें आ जाता है, कि संपूर्ण पृथिवीपर रहनेवाली मानव जनता एक ही रुद्रके रूप हैं। यहां सब मानवोंकी एकता स्पष्ट सिद्ध हो रही है।

पृथिवीपर अनेक देश हैं। वे पृथक् पृथक् हैं ऐसा आज सब लोग मान रहे हैं। भारतके उत्तरमें तिब्बत है, पूबेमें ब्रह्मदेश और चीन है, दक्षिणमें लंका है, पश्चिममें अफगाणिस्थान और ईरान है। इसी तरह युरोपमें, अमेरिकामें, आफिकामें तथा आशियामें नाना देश हैं और उनमें नाना प्रकारके विभिन्न लोग हैं। आज ये देश आपसमें झगड रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं और हम एक नहीं हैं ऐसा मान रहे हैं।

पर वेद कहता है कि यह सब ' विश्वरूप' स्द्रका ही रूप है। किसी देशके ज्ञानी, शूर, वाणिज्यकर्ता और कारीगर ये सब कदके ही रूप हैं। अर्थात् वेदकी दृष्टीसे ये सब विश्वके रूप एक स्द्रके ही रूप हैं। इस तरह वेदने सब विश्वको बताया है कि यह सब ' विश्वरूप' एक अद्वितीय स्द्रका ही रूप है।

अर्थात् तत्त्वदृष्टांसे ये सब मानव प्राणी रुद्रके ही रूप हैं। इस तरह तत्त्वदृष्टांसे एकता वेदद्वारा प्रतिपादन की है। सब पृथिवी भरके लोगोंके मनमें यह बात आ जाय, तो उनको तत्त्वतः हम अविभक्त हैं, यह समझमें आ सकेगा और सबकी सेवा करना अपना धर्म है, यह बात ध्यानमें आ जायगी।

आज कई देश आगे वहे हैं और कई पीछे रहे हैं। आगे बहे हुए देशोंका कर्तव्य है कि, वे पीछे रहे हुओंकी सेवा करें और उनकी उन्नत करें। ये लोग पीछे रहे हैं इसका दोष आगे बहे हुओंका है, यह एक वार वेदका उपदेश ध्यानमें आ जाय, तो सब झगड़े मिट सकते हैं। विश्वरूप तत्त्वतः एक है, एक देह है, वह जाननेपर झगड़ेका मूल ही दूर हो सकता है।

#### श्रेष्ठ प्रचारक चाहिये

आज सब भूमंडलपर इस वैदिक ज्ञानका प्रचार करनेवाले श्रेष्ठ प्रचारक चाहिये। जो वेदके तत्त्वको जानकर, ठीक तरह समझ कर, उसका उत्तम रीतिसे प्रचार करें और विश्वसेवा करनेवा धर्म सब देशोंमें प्रसृत करें।

वेदके प्रचारक ऐसे होने चाहिये, कि जो वेदका गुद्ध अर्थ ठीक तरह समझें हों और जिनको वेदके वचन मुखोद्दत हों। तथा देशदेशकी भाषाएं जिनको आती हों। ऐसे प्रचारक विश्वभरमें वैदिक धर्मका प्रचार करनेके लिये जांय और एक एक देशमें इस धर्मतत्त्वका प्रचार करें तो सर्वत्र वैदिक धर्मका प्रचार हो सकता है।

वेदमें देवताका जो खहर वर्णन किया है, वह यह है। यह पाठक समझें, इस विश्वमें विभिन्नता भी है और साथ साथ एकता भी है। जैसा हमारे शरीरमें आंख, नाक, कान, हाथ, पांवोंमें भिन्नता भी है और एक शरीरके ये अवयव हैं, इस कारण एकता भी है। वैसा ही पृथिवी भरकी मानवजातीके विषयमें समझना और सबको विश्वसेवामें लगना चाहिये।

# प्रश्न

CHOOLOGO COM

- १ ज्ञानी पुरुष रुद्ध हैं इसके कुछ वैदिक पद बताइये।
- २ क्षत्रिय वर्गके रुद्रोंमें दस भावद बताइये।
- ३ वैश्य वर्गके रुद्र बतानेवाले पांच पद बताइये।
- ४ शिल्पी वर्गके रुद्र पांच पदोंसे बताइये
- ५ आततायी वर्ग रुद्रोंके कुछ नाम बताइये।
- ६ प्राणीयोंके स्वरूपमें रुद्ध हैं उनके दस नाम लिखिये।
- छ सर्वसाधारण रुद्रोंके रूप बतानेके किये दस नाम छि।खिये।
- ८ अञ्च-पानीमेंसे रुद्र पेटमें जाते हैं और वहां रोग निर्माण करते हैं इसका वेदवचन क्या है ?
- ९ ईश्वरवाचक रुद्रोंके नाम पांच बताइये।
- १० 'गण' और 'ब्रात' ब्यवस्थामें कीनसा तत्त्व बताया है वह स्पष्ट कीजिये।
- ११ एक रुद्रके अनेक रूप हैं यह कैसे दोता है यह बताइये।
- १२ रुद्रका विश्वरूप किस तरह है यह विषय वेदवचन देकर समझाइये।



# वेदके व्याख्यान

वेदोंमें नाना धकारके विषय हैं, उनको प्रकट करनेके लिये एक एक न्याख्यान दिया जा रहा है। ऐसे न्याख्यान २०० से अधिक होंगे और इनमें वेदोंके नाना विषयोंका स्वष्ट बोध हो जायगा।

मानवी ब्यवदारके दिब्य लंदेश वेद दे रहा है, उनको छेनेके छिये मनुष्योंको तैयार रहना चाहिये। वेदके उपदेश आचरणमें कानेसे ही मानवींका कल्याण होना संभव है। इसाछिये वे ब्याख्यान हैं। इस समय तक वे ब्याख्यान प्रकट हुए हैं।

- १ मधुच्छन्दा ऋषिका अग्निमें आदर्श पुरुषका दर्शन।
- २ वैदिक अर्थव्यवस्था और स्वामित्वका सिद्धान्त।
- ३ अपना स्वराज्य।
- श्रेष्ठतम कर्म करनेकी शक्ति और सौ वर्षीकी
   पूर्ण दीर्घायु ।
- ५ व्याक्तिवाद और समाजवाद।
- ६ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
- ७ वैयाकिक जीवन और राष्ट्रीय उन्नति।
- ८ सप्त ब्याहतियाँ।
- ९ वैदिक राष्ट्रगीत।
- १० वैदिक राष्ट्रशासन।
- ११ वेदोंका अध्ययन और अध्यापन।
- १२ वेदका श्रीमद्भागवतमें द्र्ान।
- १३ प्रजापति संस्थाद्वारा राज्यशासन।
- १८ त्रैत, हैत, अहैत और एकत्वके सिद्धान्त।
- १५ क्या यह संपूर्ण विश्व मिध्या है ?
- १६ ऋषियोंने वदोंका संरक्षण किस तरह किया?
- १७ बेदके संरक्षण और प्रचारके लिये आपने क्या किया है ?
- १८ देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान।
- १९ जनताका हित करनेका कर्तब्य ।
- २० मानवके दिव्य देहकी सार्थकता।

- २१ ऋषियोंके तपसे राष्ट्रका निर्माण।
- १२ मानवके अन्दरकी श्रेष्ठ शक्ति।
- २३ वेदमें द्रायि विविध प्रकारके राज्यशासन।
- २४ ऋषियोंके राज्यशासनका आदर्श।
- २५ वैदिक समयकी राज्यशासन व्यवस्था।
- २६ रक्षकांके राक्षस।
- २७ अपना मन शिवसंकल्प करनेवाला हो।
- २८ मनका प्रचण्ड वेग।
- २९ वेदकी दैवत संहिता और वैदिक सुभाषि-तोंका विषयवार संग्रह।
- ३० वैदिक समयकी सेनाव्यवस्था।
- ३१ वैदिक समयके सैन्यकी शिक्षा और रचना।
- ३२ वैदिक देवताओंकी व्यवस्था।
- ३३ वेदमें नगरोंकी और बनोंकी संरक्षण व्यवस्था।
- ३९ अपने शरीरमें देवताओंका निवास ।
- ३५, ३६, ३७ वैदिक राज्यशासनमें आरोग्य-मन्त्रीके कार्य और व्यवहार।
- ३८ वेदोंके ऋषियोंक नाम और उनका महत्त्व।
- ३९ रुद्ध देवताका परिचय।
- ४० रुद्र देवताका खरूप।
- 8१ उपा देवताका परिचय ।
- ४२ आदित्योंक कार्य और उनकी लोकसेवा।
- ४३ विश्वेदेवा देवताका परिचय।

आगे ब्याख्यान प्रकाशित होते जायगे। प्रत्येक ब्याख्यानका सूच्य । > ) छः आने रहेगा। प्रत्येकका डा. ब्य. >) दो आना रहेगा। दस व्याख्यानींका एक पुस्तक सजिवद केना हो तो उस सजिवद पुरतकका सूच्य ५) होगा और डा. ब्य. १॥) होगा।

मंत्री — स्वाध्यायमण्डल, पोस्ट- 'स्वाध्यायमण्डल (पारडी ) 'पारडी जि. स्रत ।



The state of the s • or other receipt from the property to the same of the same first and the same of the the state of the s of the time to the same of the second of the same of t

BL 1115 Z5S27 v.3 Satwalekar, Shripad Damodar Vaidika vyakhyana mala



PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

